अक्षेत्रक से अंक से त्रिक त्रिक से त्रि ॥ श्री ग्राईजी प्रसादात् ॥ श्री मार्ड माता का संनिष्ठ इतिहास

लेखक व संकलनकर्ता
नारायगराम लेरचा
बडेर, बिलाड़ा (राजस्थान)

MAN THE WARRENGER WARRENGE



बडेर, बिलाडा

## श्री ग्राई माता का संक्षिप्त इतिहास



लेखक व संकलनकर्ता नारायणराम लेरचा बडेर, बिलाड़ा



प्रकाशक माजी साहब राजकंवरजी दिवान साहब श्री माधवसिंहजी जतीजी श्री मोती बाबाजी

#### प्राप्ति स्थान :

- १. बडेर, बिलाड़ा (राज०)
- २. कमल ग्रॉप्टीकल्स, बिलाड़ा (राज०)

#### मुद्रक :

सज्जन प्रिन्टिंग प्रेस

त्रिपोलिया बाजार, जोधपुर (राज०)

22970

प्रथमावृति 2000 वि. सं. २०४०

मूल्य



सर्वाधिकार

## "हो शब्द"

श्रीमान् दिवान साहब श्री माधवसिंहजी की प्रेरणा से मैंने प्रस्तुत पुस्तक "श्राई माता का सक्षिप्त इतिहास" का संकलन कर लेखन का साहस किया। जो मेरे लिये सर्वथा श्रसम्भव कार्यथा। मैं कोई साहित्यकार या इतिहासकार नहीं हूं। यों भी यह मेरा प्रथम प्रयास है। लेकिन श्रीमान् दिवान साहब की प्रेरणा से इस कार्य में सफलता प्राप्त की। मुके श्रनुभव न होने के



कारण, कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। लेकिन स्वर्गीय दिवान साहब हरीसिंहजी के समय में श्री बद्रीदानजी चारण के द्वारा (ग्राई माता के इतिहास व दिवान परिवार के सम्बन्ध में) कई तथ्य इकट्ठे किये हुवे थे। श्री बद्रीदानजी चारण द्वारा इकट्ठे किये गये तथ्यों से मुक्ते बहुत सहयोग मिला। साथ ही वर्तमान कामदार श्री पन्नेसिंहजी पड़िहार ने बडेर ठिकाना की पुरानी बहियों व परवानों से ग्रवगत कराया। जिससे मुक्ते सफलता प्राप्त हुई। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि यह मेरा प्रथम प्रयास है लथा मैं कोई साहित्यकार या इतिहासकार नहीं हूं।

श्रतः विद्वान पाठकों से श्रनुरोध है कि प्रस्तुत पुस्तक में यदा कदा त्रुटियां दृष्यिगोचर हों तो उन त्रुटियों से मुक्ते श्रवगत कराने की कृषा करें। मैं हृदय से उनका श्राभारी रहूंगा।

निवेदक—

नारायराराम लेरचा

- समर्परा -

स्वर्गाय दिवान साहब श्रीमान् हरीसिंहजी बंडेर, बिलाड़ा को सप्रेम सादर समर्पित

—नारायशाराम लेरचा



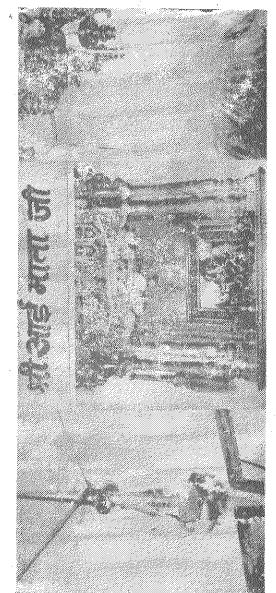

₹.

मुद्र **सर्** त्रि।

जो

7

# श्री माई माता का संिच्छ इतिहास

संवत् 1250 के भास-पास ब्रह्मा की खेड़ नामक राज्य पर गोहिलों का शासन था। गोहिल राजा का मंत्री डाबी जाति का सांवर्तासह था। किसी कारए। राजा से भ्रनबन हो जाने से मंत्री सांवतिसह ग्रासथानजी से मिलकर खेड़ पर हमला करा दिया। गोहिलों की हार हुई व राव श्रासथानजी का शासन हो गया । तब डाबी सांवर्तीसह खेड़ छोड मांडू (मांडवगढ) से 20 मील दूर भ्रम्बापुर नामक गांव में श्राकर बस गया । उसी डाबी जाति के सावतिसह के वंश में श्रनुमानतः संवत् 1440 के ग्रास-पास बीका का जन्म हुग्रा । बीका डाबी बचपन से ही अम्बा माता का भक्त था। अम्बापुर में मां अम्बाका मंदिर था। उसी मंदिर में जाकर बीका हमेशा अम्बा माता की भक्ति किया करता था। बीकाजी के ब्याह के कई वर्ष बीतने के बाद भी उनके कोई सन्तान नहीं हुई तो वे हमेशा मां ग्रम्बा से सन्तान प्राप्ति की ग्राराधना किया करता था। बीकाजी की अट्ट आस्ता व भक्ति देख, एक रात मां अम्बा ने स्वपन में दर्शन देकर बीका को वरदान दिया कि "मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ । तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, मैं तेरे घर कन्या रूप में आऊंगी।" यह वरदान दे मां ग्रम्बा ग्रलोप हुई। सुबह उठ कर बीकाजी ने श्रपनी पत्नी को स्वपन की बात बताई। मां भ्रम्बा की कृपा देख दोनों पति पत्नि बहुत खुश हुवे।

संवत् 1472 के ग्रास पास माँ ग्रम्बा के दिये वरदान से बीका के घर एक कन्या का जन्म हुम्रा। कन्या के जन्म से बीकोजी ग्रिति प्रसन्न हुवे। कन्या का नाम जोजी रखा। जीजी तो माँ ग्रम्बा का ही रूप थी। ग्रतः बाल्य काल से ही भक्ति में लीन रहतो

१

₹.

मुद्र सङ

বি'

जो

Ø

प्र '\ थी । जब जीजी की ग्रवस्था बारह बरस की हुई । उस समय उसका रूप इतना मोहक था कि लोग कहते बीका के घर रतन म्राया है। ऐसा रूप हमने म्राज तक न तो कहीं देखा भीर न ही कहीं सुना। जीजी के रूप की खबर ग्रास पास फैलने लगी। उन्ही दिनों मांडू (मांडवगढ) राज्य का शासक महमूद शाह था। महमूद शाह ग्रति दुष्ट व हिन्दुग्रों पर ग्रत्याचार किया करता था। हिन्दुश्रों की बहु बेटियों को जबरदस्ती श्रपने महलों में डाल देता था। जब बादशाह ने जीजी के रूप की खबर सुनी तो उसकी लालसा जीजी को प्राप्त करने बढी। उसी समय म्रपनी सांत नोकरानियों को ग्रम्बापुर जीजी को देखने हेतु भेजी। नोकरानियां श्रम्बापुर पहुंच कर जीजी का तेज रूप देख बहुत श्राइचर्य चिकत हुई । तुरन्त वापस मांडू (मांडवगढ) श्राकर बादशाह से अर्ज की कि ग्रापके महलों में जितनी हूरमें हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसी हो जो जीजी के रूप का मुकाबला कर सके। ऐसी नारी हमने ग्राज तक नहीं देखी। नोकरानियों के मुंह से जीजी की इतनी तारीफ सुन बादशाह की लालसा ग्रति प्रबल हुई। तुरन्त अपने मन्त्री को बुलाकर आज्ञा दी कि शिघ्रता शिघ्र जैसे तैसे ग्रम्बापुर के बीका डाबी की पुत्री जीजी को महलों में डाली जाय। मंत्री बुद्धिमान था। उसने बादशाह से निवेदन किया कि बीका जाति का क्षत्री है। जीते जी ग्रपनी पुत्री को कैसे लाने देगा। श्राप बीका को बुला कर जीजी के साथ विवाह करने की बात करो। यदि बीका मान जाय तव तो ठीक अन्यथा ओर सोचा जायेगा। बादशाह ने मंत्री की बात मानकर एक घुड़सवार को ग्रम्बापुर बीका को बुलाने भेजा। घुड़सवार तुरन्त ग्रम्बापुर जाकर बीका को ला बादशाह के सामने उपस्थित किया । बादशाह ने बीका से जीजी के साथ विवाह करने की बात कही । बीकाजी वात सुन कर

शोकाकुल हुवे। और बादशाह से कहा कि मैं अपनी पत्नि व पुत्री को पूछ कर जवाब दूंगा। क्योंकि यह काम पुत्री पर ही निर्भर है। यह सुन बादशाह ने बोका से कहा "तुरन्त जाकर अपनी पुत्री से पूछ कर मुक्त जवाब दो।" बीकाजी बादशाह से विदा ले शोक सिन्धु में डूबे अपने घर पहुंचे। चेहरा उतरा हुवा देख उनकी पत्नि ने पूछा कि आपकी यह दशा क्यों कर है। इस पर बीकाजी ने अपनी पत्नि की सारा हाल सुनाया और कहा कि मेरे जीते जी यह बात असम्भव है। मैं अपना सिर काट कर मां अम्बा के चरगों में अपित कर दूँ और तूँ मेरे पीछे सती हो जाना।

माता पिता की ग्रापस में हो रही बातें जब जीजी ने सुनी तो ग्रपने पिता से कहा कि ग्राप मन में किसी प्रकार की चिन्ता न रखें। ग्राप जाकर उस दुष्ट बादशाह से कह दें कि जीजी ब्याहने को तैयार है। तूं विवाह करने ग्राजा। ग्राप निडर होकर जाइये। साथ में यह भी बता देना कि विवाह हिन्दू रीति से होगा व विवाह के पहले का भोजन (कवारा भात) यहां ग्राकर करना होगा। साथ में किसी प्रकार की खाद्य सामग्री नहीं लावें। ग्राप विवाह का दिन निश्चित कर ग्रा जावें। बीकाजी ने जीजी को बात ग्रंगिकार कर बादशाह के पास जाकर विवाह की बात कहीं व साथ में जीजी द्वारा बताई शतें भी बतादी। यह सुन बादशाह ने कहा तूं गरीब ग्रादमी है। मेरी लाखों की फोज हेतु भोजन का सामान कहाँ से लायेगा। जिस वस्तु की ग्रावश्यकता हो वो यहां से ले जा। बीकाजी साफ इन्कार कर विवाह की तिथि मुकरें कर वापिस ग्रपने घर ग्रा गये।

₹.

₹.

0

मुद्र सुद

গ্নি' জী

©

प्र 2

बादशाह जीजी से विवाह की बात सून मन में बहुत प्रसन्त हुआ। अपने मन्त्री को बुला बरात की तैयारी की आज्ञा दी। लाखों की फोज के साथ बादशाह निश्चित तिथि को बरात बना कर ग्रम्बापुर पहुंच,गांव के बाहर डेरा डाल दिया । तथा बीकाजी को अपने स्राने की खबर भिजवादी। बीकाजी बादशाह के पास ग्राकर ग्रपने पास से खाद्य सामग्री व्यय न करने को कह कर पुनः अपने घर आ जीजी को बताया। जीजी को बादशाह के ग्राने की खबर मिलते ही खाद्य पदार्थ की ऐसी सुव्यवस्था की कि जो वस्तु मांगे वो श्रखूट कर दी। श्राप तो जाकर एक छोटी भोंपड़ी में बैठ गई ग्रौर दरवाजे पर ग्रपनी एक सहेली को बिठा दिया। बादशाह के ग्रादमी भोजन करने ग्राने लगे। ज्यों ज्यों बादशाह के ग्रादमी भोजन करने ग्राते उन्हें जीजी मांगे उससे सवाया भोजन देती गई। यह वार्ता जब बादशाह के कानों तक पूगी तो उसने सोचा बीका तो एक साधारण म्रादमी है। भोजन की इतनी सामग्री कहां से लाया। यह सोच इस बात को जानने व जीजी को देखने हेतु बादशाह एक फकीर का रूप बना कर सन्ध्या समय जीजी की झ्पड़ी पहुंचा।

जीजी तो देवी का अवतार थी। उसी समय बादशाह को पहचान लिया। मन में सोचा यही दुष्ट अय्यासी बादशाह है। जो मेरे साथ विवाह करने आया है। अभी इसे बताती हूं। यह सोच जीजी उस झूं पड़ी से बाहर निकली। बाहर आते ही जीजी का तेज रूप देख बादशाह मूछित होकर गिर पड़ा। मूछी दूटने पर उठ कर भागने लगा। उसी समय जीजी ने सिंह वाहिनी रूप धारण कर बादशाह पर अपटी और ललकारा-हरामखोर, दुष्ट ठहर, भागता कहां है। अभी तो मेरे साथ विवाह करना है। इतना सुनते ही देवी का प्रचन्ड रूप देख बादशाह थर थर धूजने

लगा। उसका सारा घमण्ड चूर हो गया। देवी के चरणों में गिर कर गिड़गिड़ाने लगा। तथा कहने लगा "या अल्लाह यह क्या बला है। हे देवी मां मैंने आपको पहचाना नहीं। आप तो साक्षात देवी है। मैं आपके चरणों का दास हूं। मुक्ते माफ कर दो। कुरान की सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि आप जैसी देवियों से तो क्या, हिन्दू मात्र से द्वेश व कुञ्यवहार नहीं करूंगा। इस पर जीजी ने उससे कई शतें अ गिकार कराई तथा उसे छोड़ा। बादशाह ने बीकाजी को अपना गुरु बनाया व जीजी का उपासक बन गया। अम्बापुर में माँ अम्बा का भव्य मन्दिर बनवाया। जहाँ आज भी लाखों लोग दर्शनार्थ आते है। मंदिर की देख-रेख दांता दरबार करते है। वो मन्दिर आवू रोड से 15 किलोमीटर है और अभी गुजरात राज्य में है।

जब लोगों को जीजी के चमत्कारों की जानकारी हुई तो लोग जीजी के दर्शनार्थ उमड़ पड़े। ग्रास पास के लाखों की भीड़ ग्रम्बापुर में रहने लगी। ग्रम्बापुर एक पित्रत्र धाम बन गया। देवी (जीजी) ने लोगों को कई परचे दिये ग्रीर लोगों का दुख दूर किया। ग्रास्तिकता के इतने डंके बजे कि लोग जीजी को देवी मानकर पूजने लगे। कई वर्ष ग्रम्बापुर में रहते एक दिन जीजी ने ग्रपने पिता बीकाजी से कहा कि मैं कही शान्त स्थान पर तपस्या करना चाहती हूं। यहां पर लोगों की भीड़ के कारण मेरी तपस्या करना सम्भव नहीं है। ऐसा कह ग्रपने पिता से बिचार बिमर्श कर तपस्या हेतु मारवाड़ में बलोपुर नामक स्थान का चुनाव किया। जहां बावनो गंगा बहती है, स्थान पितत है। स्थान का चुनाव हो जाने पर जीजी ग्रपने पिता के साथ ग्रपनी धार्मिक पुस्तकों ब भावश्यक सामग्री की गठरी बनाकर एक पोठिये (बैल) पर लादकर ग्रम्बापुर से मारवाड़ में बलीपुर के लिये प्रस्थान किया।

धम्बापुर से चल कर जीजी (देवी) सर्वप्रथम ख्राडावला पहाड़ की तलहटी में बसा गांव नारलाई पहुंची। वहां ख्राकर एक खूंटे के ख्रपना बैल बांधकर जीजी पहाड़ी पर चढी। पहाड़ी पर चढ कर ख्रपने हाथ का डंडा (सोवन चिटिया) पहाड़ी पर एक चट्टान से छुग्राया। डंडा के छूते ही पहाड़ी पर एक गुफानुमा कमरा बन गया। उस जगह बैठ कर अपना मंदिर कायम किया व घी की ज्योति जलाई, जिसकी लो पर केशर पड़ा। कुछ दिन वहां पर भिक्त की। उस स्थान का नाम जेकलजी रखा। जहाँ ख्राज भी ख्रबंड ज्योति जलती है और केशर पड़ता है। नीचे तलहटी में जहां पर अपना बैल बांधा था। उस खूंटे का नाम खूंटियां बाबजी पड़ा, जिसे ख्राज भी लोग बड़ी श्रद्धा से पूजते हैं। वो खूंटा ग्राम नारलाई में सीरवी पड़िहार गोत्र के घर में ग्राज भी बद्धमान है। पिड़ियार गोत्र में शादी के ख्रवसर पर ग्राज भी खुंटिया बांबजी की जात देते हैं।

नारलाई में कुछ दिन रह कर ग्रागे के लिये प्रस्थान किया। ग्रागे गांव डायलांगा पहुँचे। जो कि मेवाड़ राज्य में था। डायलांगा गांव के पूर्व की ग्रोर बेरा सादारण के जाव में जाकर ठहरे। स्थान पिवत्र जान कुछ समय वहां ठहरने का विचार किया। लेकिन उस स्थान पर घूप ग्रधिक थी। ग्रासपास कोई वृक्ष नजर नहीं ग्राया। यह देख माता जीजी ने खेतों में हल चलाते किसानों से छाया करने को कहा। ग्रास-पास कुछ था नहीं, ऐसी स्थित में किसानों ने एक हल को खड़ा कर उस पर घास डाल कर छाया कर दी। हल बड़ वृक्ष की लकड़ी का बना हुग्रा था। तथा उसके भंवाड़े में एक सिवल राईण की लकड़ी की लगी हुई थी। जीजी मां के चमत्कार से हल के स्थान पर

एक बड़ का वृक्ष व उपर राईए। का पेड़ उग गया। यह रचना देख किसान मां के चरएों में पड़े। बड़ वृक्ष के नीचे प्रपने मंदिर की स्थापना की व ग्रखंड ज्योति जलाई। जिसकी लो पर केशर पड़ा। उस बड़ के पेड़ का नाम जोजी बड़ रखा। श्राज बड़ वृक्ष मौजूद है। ग्रखंड ज्योति जलती है। जिस पर केशर पड़ता है। कोई भी मनुष्य यदि सच्ची भक्ति से उस बड़ के पेड़ के नीचे बैठ कर ग्राराधना करे तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जीजी को तो तपस्या करने हेतु बलीपुर ग्राना था। ग्रतः कुछ समय डायलागा में रह कर ग्रागे के लिये प्रस्थान किया।

चलते २ सुबह के समय ग्राम भेसाएगा के पास से गुजर रहें थे कि सामने एक ग्वाला मिला जो ग्रपनी भेंसों को चराने जंगल की ग्रोर जा रहा था। भेसाएगा में ग्वालों का बहुत ग्रातंक था। वे हर किसी के खेत में ग्रपनी भेंसों को डाल देते थे।" लाठी पर जोर रखते थे। पूरा गांव उनके ग्रत्याचारों से दुखी था। ऐसे समय में ग्वाला मां जीजी को सामने ग्राता हुग्रा मिला था। ग्वाले ने मखोल से कहा "ऐ डोकरी किश्रर जा रही है। ग्रागे से हट जा कहीं मेरी भेंसों को बिदकायेगी।" ग्वाले की बात पर जीजी ने कोई घ्यान नहीं दिया। इस पर ग्वाला गुस्सा करके ग्रास पास पत्थर दूं ढने लगा। जिससे जीजी को मार सके। यह देख मां जीजी ने कहा "भाई क्या दूं ढ रहा है। तुर्फ पत्थर चाहिये, जा तालाब की पाल पर व ग्रन्दर बहुत से पत्थर पड़े हैं। जितने चाहे उठाला।" जब ग्वाले ने तालाब की ग्रोर देखा तो हैरान रह गया। उसकी सारी भेंसों के पत्थर बन गये थे। ग्वाला मां के चरणों में गिर कर गिड़गिड़ाने लगा। ग्राज भी ग्राम

प्राप्ति १.

₹.

मुद्र सङ

নি' जो

a

प्र १ भेसांगा के तालाब पर देवी के श्राप से बने भेसों के पत्थर देखे जा सकते हैं।

भेसांगा के ग्वाले का गर्व गाल कर जीजो मां ग्रागे रवाना हुई। रास्ते में सोजत होते हुए जब सूकड़ी नदी के किनारे बसी सीरवी बीला की ढाणी के पास से गुजर रहे थे। उस समय बीला जीजी मां को देख बड़े ग्रादर से उन्हें प्रगाम किया। बीला को भक्ति देख जीजी मां ने वरदान दिया कि बीला थांरी ढांगी खूब बधे ने फलेला ने फूलेला। घगी सम्पत्ति होगी। देवी के वरदान से बीला की ढांगी बढ़ कर ग्राज सुन्दर बड़ा गांव बीलावास बसा हुग्रा है।

वहां से ग्रागे चलते हुवे जीजी मां संवत् 1521 के भादरवा शुद्ध बीज शिनवार को बलीपुर पहुंचे । बलीपुर में जीजी सर्व-प्रथम पास में बसी हांबड़ों की ढांगाी में गये । वहां जाकर पूछा "भाई में एक छोटी झूंपड़ी बांध कर तुम्हारी गवाड़ी में रहना चाहती हूं।" यह सुन उस सीरवी (हांबड़) ने कहा ग्रागे ही मारे तो सांपत मोकली है । तेरी झूंपड़ी को गायां बिखेर बेगी व खा जायेगी । उस हांबड़ सीरवी का नाम बीला था जो नगा का पुत्र था । वह धनवान था । लोगों को ब्याज से रुपये देता व दूना वसूल करता था । उसका ग्रत्याचार भी ज्यादा था । ग्रपने धन के घमंड में उसने जीजी को मना किया था । इस पर देवी जीजी ने कहा जा तेरी गांयों को चोर ले जायेंगे । ग्रन्न की कमी ग्रा जायेगी । ऐसा श्राप सुन बीला हांबड़ घवराया ग्रीर जीजी मां के चरगों में पड़ कर माफी मांगने लगा । इस पर जीजी मां ने कहा जा ग्राज से तूँ मेरा कोटवाल रहेगा । ग्रागे से तेरे हांबड़ वंश के ही मेरी कोटवाली करेगे । यह सुन बीला जीजी

की भक्ति करने लग गया। उसके एक लड़की थी। जिसका नाम शोढी था। शोढी बचपन से ही मां की सेवा करने लगी थी। मां जीजी उससे पुत्री तुल्य प्थार करते थे। ग्रास-पास के लोग जीजी के चमत्कार सुन दर्शनार्थ ग्राने लगे। यहां तक की बीलपुर तो खाली हो गया ग्रौर बीला की ढाएगी ग्राबाद हो गई। जब से ढाएगी बड़े गांव का रूप ले लिया तो उसका नाम बिलाड़ा पड़ा। जीजी मां के बिलाड़ा ग्राने पर लोग उन्हें ग्राई माता के नाम से पुकारने लगे।

वहां से चलकर ग्राई माता राठोड़ सीरवी की गवाड़ी श्राकर ग्रपनी छोटी भोंपड़ी बना कर रहने लगे। ग्रपने बैल को पास में एक नीम के नीचे बांध दिया। जहां पर ग्राजकल बडेर ग्राबाद है। ग्राई माता की भोंपड़ी व बैल के बंधने के स्थान पर नीम ग्राज भी विद्यमान है।

उन्हीं दिनों बिलाड़े का राज्य राव जोधाजी के पुत्र भारमलजी के स्राधीन था। भारमलजी तो ज्यादातर अपने पिता के पास जोधपुर ही रहा करते थे और बिलाड़े के राज-काज के काम की देखरेख राव धूहड़जी के वंशज लाखाजी के पुत्र जाएगोजी को मंत्री बनाकर सौंपी हुई थी। जाएगोंजी संवत् १५१७ के माघ वदी बीज शनिवार को बिलाड़ा स्नाकर स्रपना कार्य सम्भाल यहीं सपरिवार निवास करने लगे। जाएगोंजी, राव धूहड़जी के वंशज होना निम्न छप्पय से प्रमाणित होता है।

राज संभाली ने सुजस, नगर वील निज राज। भारमल्ल के सचिव भिएा, सहुकृत राज सुकाज।। कम धज ली रिववंश में, धूहड़ राव सधीर। धूहड़ रे चंडेस भी, ताहि चंड रनवीर।।

प्राप्ति १. २.

0

मुद्र सर त्रि

ज **©**  ताहि अजेसी सुत भयो, वापलता सुत बंग। बंग सुत तवाधी भयो, ताकै ध्वारड़ अंग।। धारड़ सुत बसतो भणे, बसता सुत लाखेस। लाखे सुत जाणों भयो, जांगा सुत माधेस।।

राव धूहड़जी के वंश का विवरण निम्नानुसार है।

- (1) राव धूहड़जी पाली के रखवाले बनाये गये थे। व खेड़ का राज्य गोहिलों से लड़ कर प्राप्त किया था।
- (2) चन्डीपालजी जन्म संवत् 1207 माघ सुद 5 विवाह – संवत् 1228 चेत सुद 10 स्वर्गवास — संवत् 1267 श्राषाढ़ सुद 6
- (3) श्रजयसिंहजी—जन्म संवत् 1232 विवाह—संवत् 1252 स्वर्गवास - संवत् 1317
- (4) बापलजी जन्म संवत् 1306 माघ वद 9 गुरुवार विवाह - संवत् 1319 मिगसर स्वर्गवास - स. 1352
- (5) बगसीजी जन्म—संवत् 1322 माघ सुद 7 विवाह—संवत् 1332 माघ सुद 6 सोमवार स्वर्गवास—संवत् 1368
- (6) धारड़जी जन्म—संवत् 1340 म्रासोज सुद 8 विवाह—संवत् 1355 जेठ सुद 6 स्वर्गवास—संवत् 1380
- (7) बसतोजी—जन्म—संवत् 1375 कार्तिक सुद 8 विवाह—संवत् 1394 चेत सुद 12 स्वर्गवास—संवत् 1460 कार्तिक सुद 12

(8) लाखोजी—जन्म -संवत् 1420 चेत सुद 6 विवाह—संवत् 1440 ग्रासोज सुद 12 स्वर्गवास—सवत् 1470 कार्तिक वद 6

- (9) जागोंकी—जन्म—संवत् 1461 जेठ सुद 6 विवाह—संवत् 1481 वैसाख सुद 2 स्वर्गवास—संवत् 1539
- (10) माधवजी—जन्म—संवत् 1484 कार्तिक वद 6 वित्राह—संवत् 1525 स्वर्गवास—संवत् 1555 कार्तिक वद 6

ग्राई माता राठोड़ों की गवाड़ी में रहने लगे व ग्रपना मंदिर कायम किया। वहां पर ग्रखंड ज्योति जलाई जिसकी लो पर केशर पड़ा। जो ग्राज दिन विद्यमान है। जागोंजी व उनकी पत्नि दोनों रात दिन ग्राई माता को भिक्त में लीन रहते थे। जागोंजी ग्रवसर दुखी रहा करते थे। जागोंजी के दुख का यह कारण था कि उनके माधव नाम का एक पुत्र था। वह वीर प्रकृति का था। एक दिन जागोंजी ने माधव को ताड़ना देकर पढने भेजा। इस ताड़ना से रूब्ट होकर माधव ग्रपने घर से भाग गया। उसकी बहुत खोज की गई लेकिन कहीं भी पता नहीं लगा। उस समय माधव की ग्रायु मात्र बारह बरस की थी। माधव घूमता घामता रामपुरा जाकर वहां के रावजी की चाकरी करने लगा। कई वर्ष रहते रावजी को माधव पर पूर्ण विश्वास हो गया था। माधव बीर व बलिष्ठ तो था ही। यह देख रावजी ने ग्रपनी सेना का सेनानायक बना दिया। उन्हीं दिनों रामपुरा पर एक गनीम बादशाह ने हमला कर दिया। उस हमले को माधव

१. २.

an.

मुद्र

सर ति

া জ **প্র**  ने नाकाम कर दिया। माधव का कार्य देख रावजी खुश हुवे श्रीर उसे अपना दीवान बनाकर ५० हजार की जागीर के तीन गांव (अल्हेर, आमद, हासलपुर बख्शीस किये। अपना मशहूर उमराव बनाया। जागीर के गांव आज तक मौजूद है। जो इन्दोर राज्य में है। इन्दोर में इनकी प्रथम श्रेगी के सरदारों में बैठक है तथा राज श्री व ठाकुर की पदवी है।

माधवजी ने तो रामपुरा में जाकर बहुत सा मान प्राप्त कर लिया था। लेकिन यहां जारगोंजी को उनकी खबर नहीं थी। इसी कारण हरदम दुखी व उदास रहते थे। दोनों पित पित प्राई माता से हमेशा माधव का पता लगाने की अरदास किया करते थे। एक दिन आई माता ने खुश होकर जारगोंजी से कहा कि चिन्ता मत करो तुम्हारा पुत्र माधव शिघ्र आयेगा। वह बहुत प्रसन्न है। उसने बहुत नाम कमाया है। यह सुन जारगोंजी आई माता के चरगों में पड़कर निवेदन किया कि हे मातेश्वरी आप माधव को बुलाकर एक बार उसका मुंह दिखा दो तो मैं माधव को आपकी सेवा में सूप दूंगा। यह सुन आई माता ने कहा अब माधव शिघ्र आयेगा। इस पर जारगोंजी को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब मेरा पुत्र आई माता को कृपा से शिघ्र आ जायेगा।

उन्हीं दिनों पीपाड़ के एक करोड़पित सेठ की कन्या का रिश्ता रामपुरा के एक सेठ के पुत्र से तै हुवा। उसी साल असाढ में विवाह की तिथी मुकर्र हुई। विवाह के समय रामपुरा के सेठ ने रावजी से अर्ज की कि श्राप बरात में साथ पधारें। क्योंकि रास्ता लम्बा है और रास्ते में चोर डाकुओं से बरात की रक्षा ग्रापके द्वारा होगी। रावजी तो जरूरो कार्यवश बरात के साथ ग्रा नहीं मके और माधवजो को बरात की रक्षा हेतु साथ भेज दिया। बरात रामपुरा से रवाना होकर रास्ते में सहवाज गांव में रात्रि विश्राम लिया । सेहवाज में जागोंजी की बहन, माधवजी की भुग्रा विवाही हुई थी। जब माधवजी की भुग्रा को माधवजी की खबर मिली तो तूरन्त ऋपने पास बूलाया । बिलाड़ा के समाचारों सं ग्रवगत करा कर कहा कि शिंघ्र बिलाड़ा जावो। जागोंजी बहुत दुखी है। माधवजी अपनी भुग्रा की ग्राज्ञा मान वहां से बरात के साथ रवाना होकर पीपाड़ पहुँचे। विवाह सम्पन्न करा कर पुनः रामपुरा लौटते समय बिलाड़ा रूके ग्रौर ग्रपने माता पिता से मिले। जागोंजी माधवजी का हाथ पकड़ कर ग्राई माता के पास ले गये। माधवजी ने म्राई माता के चरण स्पर्श किये। कुछ दिन रहने के बाद माधवजी रामपुरा जाने के लिये विदा मागी। इस पर जारगोंजी ने साफ मना कर दिया लेकिन ब्राई माता ने कहा ब्राप माधव को जाने दो, मैं इसे वापस बुला लूंगी। इस पर जागोंजी ने माधवजी को रामपुरा जाने दिया। बहुत दिन बीतने पर माधवजी की मां ने आई माता से निवेदन किया कि माधव को शिघ्न वापस बुलाईये। इस पर ग्राई माता ने एक ईग्यारह तार का बना डोरा माधवजी की मां को दिया ग्रौर कहा कि रोज मुबह उठ कर इस डोरे के एक गांठ लगाते रहना । माधव स्रावे जब तक गांठ लगाते रहना । माधवजी की मां ने डोरा ले लिया ग्रौर रोज एक गांठ लगाती रही ।

उधर म्राई माता रामपुरा में रावजी को स्वप्त में दर्शन देकर म्रपता चमत्कार बताया। रावजी म्राई माता के चरणों में पड़े म्रौर बोले-मां मेरे लिये क्या हुक्म है। इस पर म्राई माता ने कहा शिघ्न माधव को बिलाड़ा भेज देना इतना कह देवी म्रलोष हुई। रावजी ने बड़े म्रादर सत्कार से माधवजी को बिलाड़ा रवाना किया। प्रापि **१**.

₹.

**200** 

मुद्र सः

সি জ

Я

रामपुरा से विदा हो माधवजी ईग्यारवें दिन बिलाड़ा पहुंच गये थे। ग्रत: ग्राई माता के दिये हुवे डोरे के माधवजी की मां ईग्यारह गांठे लगा चुकी थी। वह ईग्यारह तार का ईग्यारह गांठ लगा डोरा ग्राई माता ने ग्रपने हाथ से माधवजी के दाहिने हाथ के बांधकर ग्रपने ग्राई पंथ का शुभारम्भ किया। ग्राई माता ने कहा यह डोरा (जिसका नाम बेल रखा) पुरुष दाहिने हाथ व स्त्री गले के बांबे, ग्राई पंथ के श्रनुयाईयों की यह जनेऊ है।

सिर हाथ दियो ग्राई. सही इमकर (डोरो) बांधियो । विसतरे धर्म पृथवी, विचे कर (वडहर) सेवक कियो ।।

आई माता की बेल (डोरा) के सम्बन्ध में काचो सूत बटायके, तार ईग्यारे ताम । प्रथ एक दस गांठ जै, बांधिये गुरु नाम।। दक्षिण कर मानव तणे, विनता गल बंधाय। दस अवतारे ग्रंथ गुन, हनुमान हितलाय।। हनुमान अवतार दस, ग्रंथ इग्यारे जान। डोरो आई मात को, बांधे साधु सुजान।। भूत प्रेत यक्ष डाकर्णी, देव पित्र को दोष। डोरा तणे प्रसाद ते, करे न कबहुं रोस।। जमते डान ही जाय जिएा,कोड कलंक न थाय। मिले अपुत्रा पुत्र घर्णा, अधनी धन ग्रह ग्राय।।

याई माता ने इस बेल को पिवत्र डोरा माना है व इसके बांधने वाला आई माता के पंथ ''आई पंथ'' का अनुयायी होता है।

### ''बेल के ईग्यारह नियम''

क्वेटी ने परणावजो, पईसो ले जो मत एक ।
छुद्दमी थारे घणी बघेला, विचार राखजो नेक।
क्वेटणों करजो गुरां रो, मारग बताया प्रमाण।
इतरो घ्यान सदाई राखो, पर नारी मां जण।
उयानी सूं लेजो ज्ञान, करो ग्रतिथि रो सम्मान।
यातना मत देवो किणी ने देता रेजो दान।
इतरम ध्यान धरो ग्राई रो, किणा मूठ नित पूर।
इतरदम ध्यान धरो ग्राई रो, किणा मूठ नित पूर।
यादा कदा झूठ मत बोलो, चोरी जारी ने छिटकाय।
स्नत छोड़ो धर्म रो मारग, केणों दिवाण रो मान।
कहे नारायण सुणाजो भायों, लेवो गुरों सूं ज्ञान।।

माधवजी अब आई माता की सेवा करने में लग गये व तन मन से भक्ति में लीन रहने लगे। एक समय वर्षा होने पर आई माता ने माधव से कहा कि वर्षा हो गई है, खेतों में जाकर जवार बो दो। थोड़ी मेरे लिये भी बो देना ताकि मेरे बैल के चारा हो सके। आई माता की आज्ञा पा माधवजी १४-२० किसानों को साथ ले बिलाड़ा के दक्षिण दिशा में जाकर खेत में हल जोत जवार वोई। दोपहर के समय आई माता एक छोटी टोकरी में चार रोटी डाल कर खेत में पहुंचे और सब किसानों से कहा कि आवो सब दोपहरी करलो। सब किसान आई माता के पास आकर बैठ गये। छोटी टोकरी में चार रोटी देख किसानों ने कहा मां आप तो एक की दोपहरी लाई हैं, हम इतनों का पेट कैसे भरेगा। माता प्राप्टि

٤.

₹.

मुद्र सुद

নি জী

Q

खुश होकर बोली-तुम सब बैठो श्रौर खावो। मैं तुम्हारा पेट भरू गी यह कहकर टोकरों से रोटियां निकाल निकाल कर सबको खिलाती गई। सब किसानों ने भर पेट खाना खाना खाया तो भी टोकरी में चार रोटो बच गई। यह देख सब किसान श्राई माता के चरणों पड़े।

याई माता बिलाड़ा में श्राकर एक घास की झूंपड़ी में अपना मन्दिर स्थापित किया। वो झूपड़ी ग्राज दिन बिलाड़ा बडेर में दर्शनार्थ मौजूद है। संवत १५२५ में नगा के पुत्र बिला हांबड की पत्री शोढी (जो ग्राई माता की सेवा में थी) की ग्रवस्था विवाह योग्य हुई तो ग्राई माता को उसके विवाह की चिन्ता हुई। विवाह हेतु योग्य वर की तलाश की गई। लेकिन शोढी के योग्य वर नहीं मिला। इस पर ग्राई माता ने सोचा कि शोढी का विवाह माधव के साथ कर दिया जाय तो उत्तम रहेगा । यह सोच ग्राई माता ने जागोंजी से बात को, जागोंजी ने ग्राई माता की बात सून निवेदन किया कि माधव को तो मैं ग्रापके स्पूर्द कर चुका हूं। जैसी आपकी इच्छा हो, वैसा ही करें। आई माता ने माधव को बुलाकर शोढी के साथ विवाह करने की बात कही। माधव ग्राई माता की बात सून थोड़ा हिचकिचाया, इस पर ग्राई माता ने कहा देख माधव या तो विवाह की बात अंगीकार कर, यदि तेरे में वचन लोपने की हिम्मत हो तो मेरा वचन लोप। माधवजी धर्म संकट में पड़े। हाथ जोड़ ग्राई माता से निवेदन किया कि मेरा विवाह पहले रामपरा में शोढा राजपूत की लड़की के साथ हो चुका है। ग्रब शोढी के साथ कैसे विवाह करूं। शोढी जाति की सीरवी है। सीरवी न मालूम कौन हैं। माधवजी की बात सून ग्राई माता ने उसे समभाया कि 'सीरवी असल में राजपूत हैं। तूं किसी बात की चिन्ता मत कर तथा शोढी के साथ विवाह करले।"

## श्री ब्राई माताजी की सोपड़ी

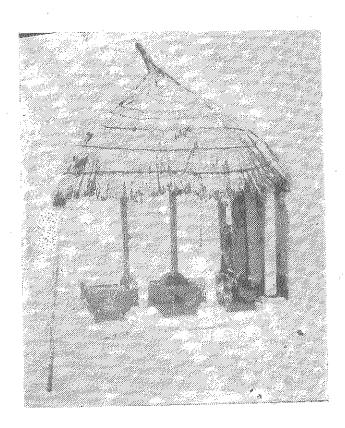

बंडेर, बिलाड़ा (राज०)

प्राप्ति १.

₹.

मुद्र

सङ त्रि'

জী **্র** 

# श्री ब्राई माताजी की मेल (रथ)



बडेर, विलाइं। (राज०)

(17)

सीरवियों की उत्पत्ति के बारे में बताया-

कुल उत्पत तोने कहूं, सुन माधव चितधार ।
वित्र ग्रादि च्याक भ्योवरण, स्वधाता संसार ॥
क्षत्री कुल में प्रगटना, धरा थंभ नर धरि।
यामें भेद न जानिये, जुध स्वारथी बडवीर ॥
सोवनगढ़ सिर कोप कियो, ग्रत्लावदी सुरताण ।
रजपूतां सांका किया, विखी भयो रा जाण ॥
भाज गया केता भिड़े, ग्रमल किये ग्रसुराय ।
छोड़ धरा जालोर दिश, मुरधर बसे जु ग्राय ॥
सकटी जोते सांत सौ, सरीता लूणी ग्राय ।
सीर करे हल हासिया, खेती ग्रन निपजाय ॥
वड साखा सोहड़ वडे, शूरवीर दातार ।
सीर कियो तब सीरवी, सऊ दाखे संसार ॥
"दोहा"

ग्रसल जात क्षित भुज सदा, मैं समक्कावें तोहि। ग्रन्तर इनसे जिन करो, सगत भगत जे होहि।। इसी प्रकार सीरवी जाति की उत्पत्ति के बारे में लिखा

गया है-"सीरवी जाति का इतिहास"

स्ती- सीर कियो जद सीरवी, सै जारो संसार।

र- रवि कुल में है उत्पत्ति, जोधा हा वडवीर ।।

वी- वीर घणांई जुंभीया, कान्हड़ दे रे साथ।

जा- जालोर छोड़ निकल्या, जीत तुर्कों रे हाथ।।

चि- तिथ छोड़ी ग्रपने वतन री, वीखो पड़ता ताई।

का- कार राखी क्षत्री कुल री, मुकिया नी तुर्कों जाई ।।

₹.

मुद्र **सद** ति

जो **©** 

ъ,

ছ− इतरो विस्तो भुगतता, फिरता जंगलों माय। िल- तिरावारे सै सीरकर, खेत जोतिया जाय।। हा- हासियो हल हाथ सूं, खेती श्रन्न निपजाय। सन- सकटी जोते सांत सौ, सरिता लूगी ग्राय।।

इतनी बातें समभा कर आई माता ने माधवजी से कहा "यदि तूं शोढी के साथ विवाह कर लेगा तो लाखों सीरवी तेरी आज्ञा मानेंगे। सीरवियों का ग्राचरण बहुत पवित्र है। ये राजपूत क्षत्रिय हैं। तूं बिना हिचिकचाहट से इस बात को अंगीकार कर ले। इतना सुन माधवजी ने आई माता की श्राज्ञा मान कर शोढी के साथ शुभ लग्न में विवाह कर लिया।

उन्हीं दिनों भारमलजी ग्रपने पिता (जोधाजी) के पूल लेकर गयाजी तोर्थ गये हुवे थे। समय ज्यादा बोतने पर जब भारमलजो वापिस नहीं लौटे तो जागोंजी ने ग्राई माता से ग्ररदास की कि भारमलजी गयाजी तीर्थ से वापिस नहीं लौटे हैं। क्या कारगा है। ग्राप कुछ ग्राज्ञा प्रदान करावें।

भारमल पिता तरा, फूल ले गया सिधायो।
सुरिगयों जोधा सुतन, ताम पतशाह रूकायो।।
ग्राई हुता श्ररज, एम जाणे गुजराई।
सुरा बात मात सेवक तराी हित करने माता हंसी।।
भारमल मास एकरा मही, श्रवस कियां घर श्रावसी।

ग्राई माता ने जाएगोंजी को कहा-तुम चिन्ता मत करो, भारमल एक माह बाद वापिस ग्रा जायेगा। ग्राई माता के वचनों से भारमलजी एक माह बाद गया तीर्थ से वापिस ग्रागये। वापिस ग्राकर सबसे पहले भारमलजी ने ग्राई माता के चरएगें में शीश नवाया।

माता तगों हुकम, घरां भारमल ग्रायो । सौह प्रजा राजी हुई, वले मोतियां बधायो ।। ग्राईजी रे पगां लगो, भारो कर जोड़े । ग्रत सेवा ग्रादरी लियो, ब्रिट सु सबद लोड़े ।। प्रथमाद बीच पूगो प्रचो, थिरजद बडहर थापियो । बील गुर तखत जांगा सुतन, इस मधकर सेवग कियो ।। "दोहा"

जागा सुत मघराज ने, श्राई सेवग किद्ध।। सगती बिलाड़े सदा, नित लावे नव निद्ध।।

भारमलजी ग्राई माता के पास ग्राकर ग्ररदास की कि बिलाड़ा ग्रब ग्राज से ग्रापके सुपुर्द करता हूं। इतना कह कर कुछ समय यहां रह कर बडेर का पूरा प्रबन्ध किया फिर ग्राई माता से विदा लेकर जोधपुर गये।

उन्हीं दिनों मेवाड़ का शासक रांगा कुम्भा था। रागा कुम्भा के दो पुत्र (उदा व रायमल) थे। उनमें से एक बार उदा ने कुम्भा को मार कर मेवाड़ का राज लेना चाहा। रात के समय अपने आठ योद्धाओं के साथ सोये हुवे कुम्भा पर हमला कर दिया, कुम्भा बड़ा वीर था। आपस में लड़ाई हुई। कुम्भा घायल हो गया और उदा को भी घायल कर दिया। पुत्र जान कुम्भा ने उदा को जीवित छोड़ा। कुम्भा का दूसरा पुत्र रायमल निर्दोष था। उसे कुभा ने कहा तूं मुक्ते मुह मत दिखा और मेरे राज्य के बाहर चला जा। रायमल पिता की आज्ञा मानकर मेवाड़ छोड़ कर मारवाड़ में आ गया। रायमल चिन्ता में डूबा घूमता रहा

एक दिन वह सोजत ग्राया। सोजत में लोगों के मुंह से श्राई माता के चमत्कारों की बातें सुनी। सुनकर तत्काल बिलाड़ा श्राकर ग्राई माता के चरणों में शीश नवाया। खूब तन मन से

₹. —

₹.

मुद्र सर्व

<u>রি</u>

जी

Я

स्राई माता की भक्ति में लीन हो गया। रायमल की श्रद्धा देख स्राई माता ने वरदान दिया कि ''रायमल जा तुभे मेवाड़ का राज बख्सा। लेकिन पहले तूं एक माह तक मेड़ता जाकर निवास कर। एक माह बाद तुभे मेवाड़ का राज्य मिल जायेगा।

कुं भारे दोय कंवर, राज विलसे राजेस्वर।
जेठो उदो कंवर, बिया रायमल बहादर।।
एक समय उदल, द्रोह पित हूत उपायो।
धावड़िया ले ग्राठ, ग्ररध निश मारण ग्रायो।।
पोढियो राणा उपर पलंग, उर्ण पर बंध उदे लियो।
जंगा ग्रांठ जमदठु गहि, कुम्भा ने लोहड़ कियो।।

त्राई माता के वचनों से रायमल मेड़ता चला गया श्रौर वहां निवास करने लगा।

#### ॥ छपय ॥

रागा या रायमल, मात मुख हुंता दक्खे। त्यारीकी तसलीम, वचन वंदियो परक्खे।। पाट कठे मूक्तनू, ग्ररज कुंवर गुदराई। तो दीधो चितोड़ एम, मुख ग्रक्ख ग्राई।।

एक माह बीतने पर मेवाड़ के सरदारों ने मेवाड़ की गद्दी पर बैठाने हेतु रायमल को पत्र लिखा। ॥ छपय ॥

कागल ले काशीद, जाय मेड़ते सपत्रो।
धर प्यारी तूं धगी, पिता वे कुष्ठ पोहतो।।
रायमल ता ग्रस चढे, मात गोडे फिर ग्रायो।
राज तगों प्रताप, पाट पित हन्दो पायो।।
हव रागा साथ माहरे चलो, इगा विध सूं किर्धा ग्ररज।
फिर मात कहे मल कुंवर नूं, तूं जाय भोगो पित रज।।
ग्राई रो सुगा वचन, कुंवर कुंम्भ गिर सिधायो।
हरस्त धमस बहु हुग्रा, पाट पित हन्दो पायो।।
ग्राई सूं भरज गांम, दस माहरा लीजे।
रायमल कहे मात, वास मेवाड़ करीजे।।

।। दोहा ।।
पांच सौ बीघा तांबा पतर, डायलागा मे धरलाई ।
इख शाख शूर चन्द, घात ने रायमल रागो दई ।।

जब रायमल को चितौड़ के सरदारों का पत्र मिला तो तुरन्त मेड़ता से रवाना होकर ग्राई माता के पास ग्राकर शीश नवाया। ग्राई माता से निवेदन किया कि ग्रापकी कृपा से मुफे मेवाड़ का राज प्राप्त हुग्रा है। ग्राप ग्रव मेरे राज्य से दस गांव स्वीकार कर मेवाड़ में पधार कर विराजें। यह सुन ग्राई माता ने मेवाड़ चलने व दस गांव लेने से इन्कार किया। इस पर भी रायमल ने 500 बीघा जमीन ग्राई माता को ग्राम डायलागा में भेंट की ग्रीर साथ में यह प्रतिज्ञा की कि मेरे वंशज जो मेवाड़ की गद्दी पर बैठेंगे वो ग्राई माता को 50 बीघा जमीन भेंट करते रहेंगे। इतनी ग्रर्ज कर रायमल ग्राई माता से ग्राज्ञा ले मेवाड़ चला गया।

प्राप्ति ₹.

स्य

मुद्र

বি जो ॥ छप्पय ॥

होसी आई पाट जको, कमधज अवतारी। बीघा धर पचास, रागा देसी छत्र धारी।। वले वड़ी मोहताद, रागा लिख अवचल अप्पे। वडहर माता तराा, गांव डायलागा थप्पे।। मोहताद बीघा पचास री, कीधी पिढी वृत करे। धरन दे तको कु पुत्र घर, इम रागा रायमल उच्चरे ॥

डायलागा ग्राम में देवी ने बड़ वृक्ष प्रगटाया था। उस समय वहां श्रपना मंदिर कायम किया था। डायलागा मेवाड़ राज्य में होने के कारए। राएगा ने वहीं पर ग्राई माता को जमीन भेंट की थी। व हर रागा। वहीं पर 50 बीघा जमीन ग्राई माता को भेंट करते रहे थे। जिसका प्रमाण आगे जिस राणा ने जिस दिवान के समय में जमीन भेंट की थी, उनके प्रवानों से प्रमाणित होता है।

माधवजी रात दिन ग्राई माता की सेवा करते रहते थे। व साथ में ग्राई पथ का प्रचार कर लाखों मनुष्यों को डोराबंद बनाया था। जिसमें हर जाति के लोग हैं। सीरवी मात्र आई पथ के अनुयायी बन गये। आई पथ के डोराबन्द आज समस्त भारतवर्ष में फैले हुवे हैं। एक बार माधवजी ने आई माता से निवेदन किया कि श्राप मेरे साथ गांव २ घूम कर श्राई पथ का प्रचार करे। यह सुन ग्राई माता ने कहा कि मैं वृद्ध हूं, चल फिर नहीं सकती, ग्रतः गांव गांव कैसे फिरू गी। इस पर माधवजी ने एक रथ बनवाया। उस रथ में भ्राई माता को विराजमान कर खुद उसकी हांकने लगे। उस रथ का नाम

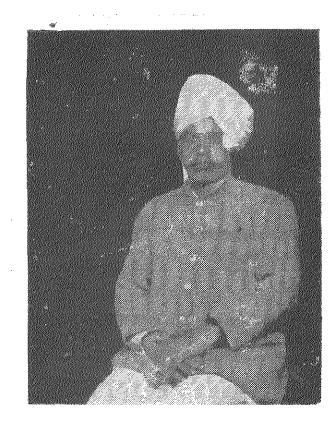

जतीजी शी मोती बाबाजी

भेल रखा गया था। भेल में बिराजमान होकर आई माता धर्म प्रचार हेतु गांव गांव घूमने निकले । सर्वप्रथम बिलाड़ा से रवाना होकर गांव बीलावास पहुंचे । बीलावास के लोगों ने ग्राई माता का खूब स्वागत सत्कार किया । वहां पर लोगों ने ऋाई पंथ को ग्रहरा किया । कई लोग डोराबन्द बन गये । बीलावास से विदा होकर श्रागे श्राई माता गांव नाडोल पहुंचे । नाडोल के लोगों ने भी ग्राई माता के रथ को बधा कर गांव में लिया। व खूब स्वागत किया । वहां से विदा होकर ग्रागे गांव कोटड़ी पहुंचे । गांव कोटड़ी के लोगों ने म्राई माता का स्वागत किया, कई लोग डोराबन्द बने। शाम के समय गांव की चौपाल में भजन का कार्यक्रम रखा गया । उसमें एक साधु गुंसाई डूंगरगिरीजी भी ब्राये। डूंगरिंगरीजो देवगढ मदारिया से ब्राकर गांव कोटड़ी में रहे थे। अच्छे ज्ञानी व धर्म के जानकार थे। चोपाल पर भजन भाव के दोरान गुंसाई डूंगरगिरीजी ने स्राई माता के रूप को पहचाना ग्रौर नतमस्तक हुवे। हूंगरगिरीजी के पास चार चेले थे। ग्राई माता ने डूंगरगिरीजी से कहा कि ब्रापके पास चार चेले हैं। उनमें से दो चेले मुक्ते दे दो। मेरी भेल के साथ रहते व बिलाड़ा बड़ेर में मेरे मंदिर की देख रेख करने चाहिये। ब्राई माता की बात सुन गुसाईजी ने अपने दो शिष्य रूपिंगरी व केशरिंगरी को ग्राई माता के सुपुर्द किया। उन दोनों शिष्यों को साथ लेकर ग्राई माता ने गांव कोटड़ी से प्रस्थान किया । वहां से ग्रागे मेवाड़, मारवाड़ में घूमते हुवे धर्म प्रचार करते हुवे पुनः बिलाड़ा पधारे । बिलाड़ा में लोगों ने बड़े घूम-धाम से ब्राई माता को बधावा कर बडेर में लाये। इसी प्रकार रथ (भेल) गांव २ घूम कर पुनः वर्ष में चार बोजों को बिलाड़ा स्राया करता था। तब उन्हें बधावा कर लाया प्राप्ति **१**.

₹.

मुद्र **सड** 

গি। जो

Ø

я 2 जाता था। उन्हीं चार बीजों को ग्राज भी ग्राई माता के रथ को बधाया जाता है। वे चार बीजें निम्न है।

- (1) चेत्र सूद बीज
- (2) वेसाख सुद बीज
- (3) भादरवा सुद बीज (4) माघ सुद बीज

चारों बीजों का महत्व यह है-

- (1) चेत्र सुद बीज संवत 1561 के चेत्र सुद बीज शनिवार को ग्राई माता ग्रलोप हुई थी।
- (2) वेशाख सुद बीज—इस बीज को हर वर्ष किसान नये साल की खेती का शुभारम्भ कर हल की पूजा करते हैं।
- (3) भादरवा सुद बीज—संवत् 1521 के भादरवा सुद बीज शनिवार को ग्राई माता बिलाड़ा पधारे थे।
- (4) माघ सुद बीज —संवत् 1557 के माघ सुद बीज शनिवार को आई माता ने अपने हाथ से गोयन्दजी के तिलक कर दिवान की गद्दी पर बैठाया था।

ये चार बीजें ग्राई पंथ में धार्मिक पर्व माने जाते हैं। इन्हीं चारों बीजों को ग्राई माता के मंदिर में ग्राई माता की गुष्त पूजा दिवान साहब के हाथ से होती है। व भादरवा सुद बीज को हर वर्ष ग्रसंड ज्योती बदली जाती है।

श्राई माता डूंगरिगरीजी के चेलों को यहां लाकर ग्रपने मंदिर की देखरेख का कार्य सौंपा व गांव २ भेल के साथ भेजते रहे। उन्हीं चेलों ने ग्रागे ग्रपने शिष्य बनाये जिससे बिलाड़ा



श्री आई माता की बीज की पूजा के समय पोशाक पहने हुए दिवान श्री हरीसिहजी

•

₹.

•

मुद्र सुद

নি। জী

<u>O</u>

3 , बडेर में बाबा मंडली बनी। ये डांगरिया बाबा कहलाते हैं। ये बाबा लोग श्राज भी श्राई माता की भेल के साथ गांव 2 घूमते हैं। श्रौर ग्राई पथ के ग्रनुयाईयों को बेल (डोरा) देते है। उसके बदले हर परिवार से पहले डैड ग्राना व एक सेर धान लेते थे। लेकिन बदलते समयानुसार ग्राजकल हर परिवार से एक रुपया व एक किलो धान लेते हैं। उन्हीं में से एक बाबा बडेर में ग्राई माता की पूजा करता है। उनमें से एक जो सुयोग्य हो उसे जती बनाया जाता है। जिसकी देख रेख में भेल व मंदिर को व्यवस्था होती है। बाबा सीरवी जाति के ही होते हैं। इन्हें श्राई पंथी अपना गुरु मानते है। जब किसी दम्पति के संतान नहीं होती है तो वे आई माता से अरदास करते है कि यदि मेरे संतान होगी तो ५त्र श्रापकी सेवा में श्रिपत कर दूंगा। म्राई माता की कृपा से पुत्र उत्पन्न होने पर उसे यहां लाकर बाबा बना दिया जाता है। यदि किसी के अपंग सन्तान हो तो भी आई माता के मन्दिर में सोंप देते हैं। आई माता की कृपा से वो अपंग पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। आज भी ऐसे अपंग जो श्राई माता की कृपा से स्वस्थ हवे हैं यहां श्राई माता के मंदिर में मौजूद है। बाबा लोग आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये सादिवक प्रवृति के होते हैं। सब कुछ आई माता का मानते हैं। इसका एक उदाहरए। है जब कोई मनुष्य या ग्रीरत इन बाबा लोगों को नमस्कार करते हैं तब कहते हैं बाबजी पगे लागूं। उस पर बाबा लोग श्राशीर्वाद खुद नहीं देते हैं। श्रीर कहते हैं। "ग्राई जी रे" याने श्राई माता के पांव लगो वो म्राशीर्वाद देंगे।

त्राई माता ने ग्राज से 500 वर्ष पहले ग्रपने स्थान बडेर बिलाड़ा में ग्रनाथ ग्राश्रम, विद्यवा ग्राक्षम, गौग्राश्रम ग्रादि

१. २.

मुद

सर

গি জী

Ø

**a** 

2

स्थापित कर दिये थे। जिसमें ग्रनाथ बालक रहते थे व विधवा ग्रौरतें यहां ग्राकर रहती थी। सीरवियों में पुनर्विवाह की परम्परा रखी हुई थी। जिससे यहां ग्राने पर विधवा का पुनर्विवाह किया जाता था। लूली लगड़ी गायों को यहां रखा जाता था। तथा कोई भी ग्राई पंथी डोराबंद ग्राई माता के दर्शनार्थ ग्राने पर उसके ठहरने व खाने पीने की निशुल्क व्यवस्था होती थी जो ग्राज दिन भी होती है। यहां ठहरने व खाने पीने की पूर्ण निशुल्क व्यवस्था है।

माधवजी श्राई माता की भिक्त में लीन रहते और श्राई पंथ का प्रचार करते हैं। ग्राई माता की कृपा से संवत् 1530 में पृत्र उत्पन्न हुग्रा। जिसका नाम गोयन्द रखा गया। गोयन्द बचपन से हो ग्राई माता का भक्त था। माधवजी पर ग्राई माता की ग्रदूट कृपा थी। ग्राई माता ने माधव को ब्रह्मज्ञान सुना कर वरदान दिया था कि तेरे वंश में एक से एक महान होगा। तेरे ग्रन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी।

।। छप्पय ।।

माधो सेवा करे सदा, मांत री नरेसर।
ग्रासत दी ग्रापरी, शीश माता दीधा कर।।
कर डोरो बांधियों, सहु बहा ज्ञान सुगायो।
बांह हूत भालने, ग्राप गादी बैठायो।।
हव वंश ताहरो विश्वतरों, कमल सदा चढसी कला।
ताहरे पूठ होसी तिके, एक एक सूं ग्रागला।।
माधा ने कर मया, एम मुक्ख ग्रव्से ग्राई।

अन धन ग्रासत, कमी इस घर नह कोई।।

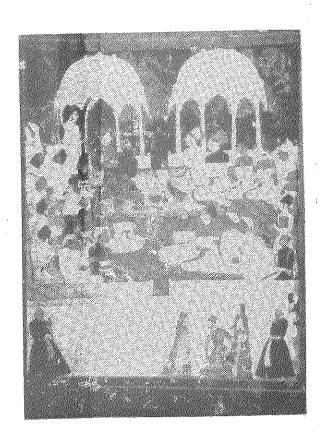

दिवान भी गोयन्ददासजी

सेवा करसी सभ्य तिको, वैकुष्ठ होवे सी।
पंथ पिसतर सी प्रथी, मोटा राव रागा मनेसी॥
समरसो तठे हाजर सदा, तीजी ताली स्रावस्ं।
पाटवी परम ग्रांहसी हुसी, वले सेवा करसी बस्ं।।

इतना वचन आई माता ने माधवजी को दिया था। माधवजी आई माता की भक्ति करते हुवे 73 वर्ष की आयु में संवत् 1557 में स्वर्ग को प्रस्थान किया। उनके पीछे उनकी रागी शोढी सती हुई थी। आपके एक ही पुत्र गोयन्द था।

''गोयन्ददासजी''

जन्म — संवत्-1530 ब्याह- संवत्-1542 पाट-संवत् 1557 माघ सुद 1 स्वर्ग-संवत् 1612 पोह सुद 2

माधवजो के स्वर्गवास के समय गोयन्दजी की ग्रायु 27 वर्ष की थी। गोयन्दजी ग्राई माता की सेवा करने लगे। ग्राई माता का गोयन्दजी पर बहुत स्नेह था। ग्राई माता ने ग्रपने हाथ से गोयन्दजी को संवत् 1557 के माघ सुद बीज शनिवार को कुंकम का तिलक कर दिवान की पदवी देकर गद्दी पर बैठाया था।

।। दोहा ।। ग्राई एम उचारवे, गोविन्द सुरा घरा। जारा । म्हारे तूं गादी मूदे, देवी रो दीवारा।।

श्राई माता श्रपने पंथ के डोरा बंद बान्डेरूग्रों को इकट्ठा कर सबको साक्षी बना श्रपने मन्दिर में ज्योति को सामने रख

₹.

₹.

मुद्र

स**उ** ति

जो

ā

я 2 गोयन्द को दिवान की गही पर बैठाया था। ग्राप गोविन्दजी की पूठ पिछे खड़े होकर सब डोरा बन्दों से कहा कि गोविन्द श्राज से मेरा दिवान है। ग्रब इन्हें दिवान के नाम से पुकारे। तथा मेरी ज्योति जो इस गही पर बैठे दिवान होगें उनमें विद्यमान समभना। दिवान को मेरा ही रूप समभना। तभी से ग्राज तक ग्राई पंथी दिवान को पूज्य मान कर ग्रपना धर्म गुरु मानते हैं। साथ ग्राई माता ने समस्त डोरा बन्दों को ग्रपने पंथ के नियम बताये ग्रौर कहा कि जो इन नियमों का पालन करेगा वो मेरा भक्त होगा।

### म्राई माता द्वारा बताये गये ग्राई पंथ के नियम

- 1. किसी धर्म की निन्दा मत करना।
- 2. किसी की प्रशंसा का छेदन मत करना।
- 3. चोरी जारी जीव हिंसा मत करना।
- 4. दूसरी भ्रात्मा को कब्ट मत पहुंचाना ।
- 5. शराब, मांस का सेवन मत करना।
- 6. बीडी, जर्दा, भांग, गांजा, श्रफीम से सदा दूर रहना।
- 7. माता पिता की सेवा करना।
- 8. पैसा लेकर बेटी की शादी मत करना।
- 9. स्रतिथी, भ्रभ्यागत, साधु सन्यासी की सेवा करना।
- 10. वैद शास्त्र की निन्दा मत करना, निन्दा करने वालों के पास मत बैठना
- 11. झूठ वचन कभी मत बोलना।
- 12. पराई सी को मां, बहन के समान मानना।
- 13. पाखण्ड मत करना, पाखन्डियों से सदा दूर रहना।
- 14. किसी से रुपयों का ब्याज मत लेना।

15. सतगुर-धर्म के जानकार को करना ।

- 16. सुबह उठकर धरती माता को प्र**गाम करना**।
- 17. हमेशा स्नान करके घ्यान पाठ करना ।
- 18. परोपकार करना व सदाचार का पालन करना ।
- 19. गृरु के बताये वचनों का जाप करना।
- 20. सुबह शाम घूप कर घ्यान करना ।
- 2!. गद्दी पर बैठे दिवान को मेरा रूप जानना ।
- 22, धर्म का मार्ग मत छोडना।
- 23 शुद्ध भोजन बनाकर मेरा स्मरण कर प्रथम भोग लगाकर भोजन ग्रहण करना।
- 24. हर माह की शुक्ल पक्ष की बीज को काम की छुट्टी रखना व दूध दही संत साधुग्रों को वरताना।
- 25. शुक्ल बीज को मेरा भोग लगाना, कंरामूठ पूरना व मेरा वृत रखना। बीज को पर्व मानना।

ये ग्राई पथ के नियम हैं। ग्रतः इन नियमों का पालन करना।

इतनी बातें बताकर ब्राई माता ने सबको भ्राशीर्वाद दिया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। गोयन्दजी ब्राई माता की सेवा करते रहे। संवत् १५६१ के चेत सुद बीज शनिवार को ब्राई माता ने ब्रावे बांडेरूब्रों से कहा कि मैं श्रव सात दिन गुप्त तपस्या करना चाहती हूं। श्रतः सात दिन तक मेरे मंदिर के दरवाजे मत खोलना। यह सुन सब भक्तों ने निवेदन किया कि हम श्रापके दर्शन किये वगेर श्रव जल ग्रहण नहीं करते हैं। भला सात दिन कैसे निकलेंगे। इस पर ब्राई माता ने सबको समभाया कि ग्राप लोग गोयन्द को मेरा रूप समभकर इसके दर्शन करके भोजन करते रहना। यदि सात दिन के पहले दरवाजा खोल

प्राप्ति १. २.

मुद्र

सर्व त्रि

> जो **©**

> > ष्र 2

दिया तो ग्राप लोग पछतायेंगे। नहीं तो मैं सात दिनों के बादसारे दही को भादवा सुद बीज को सुबह जल्दी एक बड़ी पत्यर तुम्हें गादो बैठी मिलूंगो । इतना कह कर स्राई माता ने स्रपनेकी बनी गोली में डालकर चार स्रादमी बिलोते है । उससे जो घी मंदिर के दरवाजे बन्द कर दिये। तीन चार दिनों के बादिनकलता है, उसे अखण्ड ज्योति में डाला जाता है। दिन के लोगों ने कहा कि ग्राई माता ने समाधी ले ली है। ग्रपनों से विजे उस बिलोनों की बडकरसा सपितन पूजा करते हैं। नाराज है। ऐसी बातें सुन श्रद्धालु भक्तों के मन में शंका उत्पन्नजतीजी पूजा करवाते हैं, फिर वो घी नई ज्योति में डालकर बड-हुई। वे गोयन्दजी को दरवाजा खोलने के लिए कहने लगे। ग्राखिरकरसा पत्नि सहित बन्द परदे में ले जाकर मंदिर में दिवान ग्रधिक हठ देख पांचवे दिन मंदिर के दरवाजे खोल दिये गये। साहब के हाथ से पहले वाली ज्योति हटाकर नई लाई हुई ज्योति सब भक्त अन्दर प्रविष्ट हुवे । उसी समय क्या देखते हैं कि भ्राकाशस्थापित करते हैं । बाद में पुजारी, जतीजी व दिवान साहब की ग्रोर एक ज्योति जा रही है। ग्राई माता कहीं नजर नहीं मंदिर के द्वार बन्द कर पूजा करते हैं। यह पूजा गुप्त होती है। श्राई, जिस गद्दी पर श्राई माता विराजमान थी, उस पर श्राई मातावर्ष का सबसे बड़ा पर्व होने से दूर दूर से गुजरात, मध्यप्रदेश, का भगवा चोला, मोजड़ी, ग्रन्थ व माला ही दृष्टिगोचर हुवे । ग्राईमेवाड, पश्चिमी राजस्थान से ग्राई पंथी ग्राते हैं । दही से बनी माता ग्रलोप हो चुकी थी। यह देख सबको बड़ा भारी दुख हुआ ग्रीरछाछ को ग्राई माता का प्रसाद मानकर भक्त लोग बड़े प्रेम से खूब पछताये । ऐसा उदाहररा विश्व इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा प्रहरा करते हैं । यहां तक कि कई भक्त इस छाछ को शिशियों में कि कोई देवी देवता अलोप हुवे हों। केवल भ्राई माता ही एक भरकर डाक द्वारा भ्रपने सम्बन्धियों को भेजते हैं। उस दिन आई माता के मंदिर में मेला रहता है। हर ग्राई पंथी शुद्ध भोजन का ऐसी देवी ने ग्रवतार लिया था। जो कि ग्रलोप हुई थी। भोग लाते हैं ग्रीर साथ में कलश में कराामूं ठ पूरते हैं। दिन में

ग्राई माता के ग्रलोप होने पर जो पीछे उनकी गदी पर ग्राई माता की ग्रासीस होती हैं। हांबड जाित के कोटवाल द्वारा पांच नारियल, मोजड़ी, चोला, माला, ग्रंथ मिले थे वे ग्राज दिन ग्राई माता के घी गुड़ का बना चूरमा का भोग लगाकर सब भक्तों १०० वर्ष पुराने (मानों ग्राज के ही हों) बिलाड़ा बड़ेर में ग्राई को बांटते हैं। खूब भजन भाव होते हैं। शाम के समय गाजों माता के मंदिर में विद्यमान है, जिनकी पूजा होती हैं। तभी से बाजों से ग्रीरतें गीत गाती हुई एक ग्रीरत पूजा की थाली व ग्राज तक श्रलंड ज्योति जलती है जिसकी लो पर केशर पड़ता है। एक ग्रीरत चांदी का बड़ा कलश लेकर ग्राई माता की भेल को इसी ग्रलंड जोत को साल में एक बार भादवा सुद बीज (जिस गांव के बाहर से बधा कर लाते हैं जो वर्ष में चार बीजों को बधाई दिन ग्राई माता बिलाड़ा पधारे थे)को बदला जाता है। ग्राई पंथ जाती है। रात्रि में जागरण होता है। के डोरा बन्दों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इसके दो तीन

के डोरा बन्दों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इसके दो तीन ग्राई माता की ग्राज्ञा से दिवान को ग्राई पंथी पूज्य मानते दिन पहले ग्राई पंथी ग्रावनी गायों भेसों का सारा दूध लाकर यहां है। इसका उदाहरण है कि डोरा बन्द दिवान की पूजा व ग्रादर पर दही जमाते है। जो करीब 15-20 मन हो जाता हैं। उस सत्कार किस प्रकार करते हैं।

जब किसी ग्राई पंथी के घर में शादी का उत्सव हो। उ समय वह दिवान साहब को ग्रपने घर ग्रामंत्रित करते हैं। घ का मालिक प्रपने कूट्रम्ब के भाईयों को व गांव के दो चार पर्च जाते है, साथ में ग्राई माता को भी ग्रामत्रित करते हैं। ज के नारियल भेंट रखता है। इस पर निमन्त्रए स्वीकार मान जाता है।

निश्चित तिथी को दिवान साहब व भेल उसके घर जाते हैं उस समय सब सगे सम्बन्धी इकट्टो होकर गाजों बाजों से पह भाई माता के रथ बधा कर भ्रपने घर ले जाते हैं। उसके बा दिवान साहब को भी बड़े उत्साह से गाजों बाजों से बधा क अपने घर ले जाते हैं। उस समय दिवान साहब घोड़े पर ब कर पूराने रीति रिवाज से ग्रचकन व साफा बांध कर सिरपे लगा कर हाथ में तलवार रखते हैं। घोड़े पर बैठे हए को तिलब कर ग्रारती उतारी जाती है। जब घर के ग्रांगन में पहुंचते तो घोड़े से नीचे उतरते हैं ग्रौर पैदल चलते हैं। उस सम भ्रागे पगमंडर्गों (लाल व सफेद लम्बा कपड़ा ) बिछाते हैं, दिवा साहब पग मंडगों पर चल कर घर में जाते हैं। जहाँ पर पूर खाद्य सामग्री रखी रहती है वहां जाकर उस सामग्री की पूज करते हैं। व अपने हाथ से सारे देवताओं को भोग थालियों डालते है। फिर देवताश्रों को भोग लगा कर वहां से पंडाल म्राकर बैठते हैं। जहां पर सभी सगे सम्बन्धी इकट्टो होते हैं उधर भोजन की पंगत शुरू हो जाती है, जितने सबके साथ बै कर धार्मिक व ग्रन्य ग्रापसी बातचीत करते हैं। शाम के समर्

दिवान साहब की पंगत होती है। जिसमें बीच में पाट पर दिवान साहब विराजते हैं भीर सामने पंक्ति से सारे पंच, घर के भाई बन्ध बैठकर एक साथ भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद घर कोटवाल को साथ लेकर दिवान साहब को ग्रामंत्रित कर का मालिक ग्रपनी हेंसियत के श्रनुसार दिवान साहब के नजराना करता है । तथा उसके भाई बन्ध भी नजराना करते है। फिरदिवान भ्रामंत्रण स्वीकार हो जाता है तो घर का मालिक दिवान साह साहब नजराने के भ्रनुसार घर के मालिक को सोने का कंठा या को 11 रु. व नारियल भेंट देता हैं व आई माता के रथ (भेल सोने की माठियां (हाथ के कड़े) बख्सीस करते हैं व साफा बंधाते हैं। भाईयों को पागें बंधाते हैं। वो ग्रादमी उस कंठे या माठियों को समाज में बेरोकटोक पहन कर फिर सकता है। इस प्रकार के आमन्त्रण को भल देना कहते हैं। इससे यह ग्रहसास होता है कि डोराबंद दिवान साहब को कितना पुज्य मानते हैं।

> दिवान गोयन्ददासजी ने ग्राई पंथ का बहुत प्रचार किया था। लाखों लोगों को डोरा बन्द बनाया था। ये बड़े दानी व उदार प्रकृति के थे। जब 1582 में भयंकर श्रकाल पड़ा था। उस समय ग्रापने धान से मनुष्यों की व चारे से पशुग्रों की बहुत सहायता की थी। इस सेवा से इन्हें पृथ्वी साधार की उपाधि मिली थी। गोयन्ददासजी का उद्देश्य मनुष्य मात्र की सेवा करना था। इसी उद्देश्य से देशाटन किया करते थे। गांव गांव चूमते, म्राई पंथ का प्रचार करते व म्राई पंथियों का दुख सुख सुनते थे। लोग जो कि बिलाड़ा पहुंच नहीं सकते थे, उन्हें भ्रपने गांव में ही दिवान साहब के दर्शन हो जाते थे।

> एक बार आप देशाटन में सिंध मुल्तान की तरफ पधारे। उन्हीं दिनों दिल्ली का शासक बादशाह हुमायूं या । हुमायूं

प्राप्ति **१**.

₹•

मुद्र सङ

त्रि

जो ह्य

> я '

पनरे सौ सतावने, माह सुद बीज सनीह।

शुभ दिन बड़ा तिवार को, मां ने सिरोमनीह।।

ग्राई मात मुख से ग्रखे, तीखी दीवस तिवार।

माह सुद बीज सनीह की, निज माने नरनार।।

सोले सो इग्यारवे, पो सुद बीज प्रमांगा।

ग्रकबर सा पदवी दई, गोयंद देश दिवागा।।

जद गोयंद कीधी ग्ररज, ग्रकबर सुं सुगा बात।

पदवी देश दिवागारी, बगसी ग्राई मात।।

खुश होयर ग्रकबर कह्यो, देश दिवांगा सिरेह।

पद चौधर को पाय के, गोयंद ग्रायो धरेह।।

दोनूं पद ग्रकबर दिया, चौधर वो दिवागा।

बीलाड़े राजस करो, सुगा गोयंद सुख जांगा।।

गोयन्ददासजी का रोग ग्रधिक बढ गया था। उसी रोग से संवत् 1612 के पोह सुद 6 सोमवार को ग्रापका देहान्त हो गया। उनके पीछे रागी हुल्लागी चंपाकंवर सती हुई थी। दिवान गोयन्दजी के देहान्त की खबर जब ग्रकबर बादशाह को मिली तो उसने बहुत रंज किया था। गोयन्दजी के एक ही पुत्र थे-लखधीरजी। लखधीरजी दिल के भोले थे। ग्रतः गोयन्दजी के समय में ही लखधीरजी के करमसिंहजी पैदा हो गये थे। खबधीरजी भोले भाले होने के कारगा इनके पुत्र करमसिंहजी को दिवान की गदी पर बैठाया गया। लखधीरजी के चार पुत्र थे (1) पंचाणसिंहजी, (2) करमसिंहजी बढ़े थे।



दिवान औं करमसिंहजी

"दिवान करमसिंहजी"

जन्म—संवत् १४६२ पाट—संवत् १६१२ चेत वद १४ विवाह—संवत् १६१३ काती वद ७ स्वर्गवास—संवत १६३७ ग्राषाढ सुद ११ धांगड्वास

जब करमसिंहजो दिवान की गद्दी पर बैठे, उस समय जोधपुर के महाराजा मालदेवजी थे। राव मालदेवजी दिवान साहब से बहुत खुश थे। करमसिंहजो भी महाराजा की साज्ञा माना करते थे। दिवान करमसिंहजी आई माता के स्रट्ट भक्त तथा सादिवक प्रवृति के थे। इनका वैभव बहुत फैला हुआ। था। लाखों डोरा बन्द ग्रापकी बात मानते थे।

जोधपुर महाराजा राव मालदेवजी ने दिवान करमसिहजी की प्रशंसा इन शब्दों में की थी ।

धर्गो माल ग्रंज से धरा, इग्ग विध कहे उच्चार । हूं छत्रपति ग्रो हलपति, को जोड़ी करतार ।। राखू पुत्र समोवड़ी, चढ़ते दिन यह वार । करसा जिगानुं सम्यजे, ज्यों तूठे करतार ।। जोधाणे राव मल, करमट बिलाड़े कमध । दोनूं वड़ राजस दिये, सुरतांगा उरसाल ।।

कुछ समय बाद एक दिन राव मालदेवजी ने ग्रपने पुत्र चन्द्रसेन की योग्यता देख ग्रपने उमरावों की सलाह से राजकाज सोंप दिया। इस पर उनके भाई रामसिंहजी नाराज हो गये ग्रीर गुस्से

प्राप्ति १.

₹.

स्ब

গি জী

Ø

×

प्राप्ति ٧.

मुद्र

स्य

বি जो

कह सुनाया। साथ में यह भी कहा कि स्रापकी स्राज्ञा के बिना सिवाना जाकर कागद लिखा कि मारवाड पर तुर्कों का शासन चन्द्रसेन को राज काज सोंप दिया है। इतना सुनते ही ग्रकबर हो गया है। ग्रतः ग्राप मारवाड़ को कास्तकारों से खाली कर आग बबुला हुआ और अपने सेनापति को आजा दी।

श्राखे नाम अल्लाह, दाढी कर घाते दहूं।। हसन कुली हत्स कारियो, सिर चन्द अकबर शाह ।।

हसन कुली को सेना नायक बनाकर, चतुरंगी फोज के साथ जोधपुर पर धावा बोलने की आजा प्रदान की । हसन कुली फौज लेकर नागोर होता हुआ जोधपुर पहुंचा। चन्द्रसेनजी की फोज भी तैयार थी । श्रापस में घमासान युद्ध हुआ । जीत की सभावना न देख चन्द्रसेन्जी जोधपुर छोड़कर सिवाना चले गये। जोधपुर पर तुर्कों का कब्जा हो गया। सिवाना से चन्द्रसेनजी ने दिवान करमसिंहजी को पत्र लिखा।

> धरा हुवे धमचक्क, सह सांकिया नरेसर । लिख कागद चंदसेएा, ताय मुके बीलहपूर ।। कमधज्ज करमेत नूं, इसी राव चन्द कहायी। हवे घर सूनी करो, ग्रसुर खड़ उपर ग्रायो।।

तियावार हुकम पर मानकर, कागल शीश चढावियो । इम विखो करण मुरधर अभंग, कमसी छोडाणा कियो।

ग्राई माता के डोरा बन्द ग्रपने धर्म गुरु का इतना कहना मानते थे कि जब कभी किसी कारण से गांव का जागीरदार अन्याय करता तो तमाम कास्तकार गांव छोड़ देते थे। जिसे छोडागा कहते हैं। फिर वह जागीरदार यो ठाकुर दिवान साहब से सुलह कर वापिस कास्तकारों को बसाते थे। इसी प्रकार दिवान

> Bur Rathard, and · 李俊大学、建筑、海外

में ग्राकर दिल्ली ग्रकबर बादकाह के पास जाकर सारा वृतान्त के कहने पर भी गांव छोड देते थे। जब चन्द्रसेनजी हार गये ग्रौर दो। दिवान करमसिंहजी ने पत्र पढ़कर पूरे मारवाड़ के कास्त-कारों से कहा कि मारवाड़ खाली कर दो, जब तक यहां तुर्क रहें, जब तक मारवाड़ में पैर मत रखना । कास्तकार दिवान साहब की भ्राज्ञा मान मारवाड़ छोड मेवाड़ की ग्रोर चले गये।

> ग्रापाणे थह कमां, ग्राय गाजियो उतल । त्यारा चंद सेएा नूं, लिखे मोकलिया कागल ॥ सिर माहरे तूं सांम, धर्गी तूं चन्द मुरधर। यह बीजो तो विनां, जीश नह धरू ग्रव्वर ।। ताहरो हुकम लोपू नहीं, कहे चंद सुज हुं करू। तो विना चंद राव मालत्या,ध्याी ग्रब्बर सिर नह घरू।। बीलाडे विरदेत ग्राप, बैठो ग्रवतारी । सैह मने हुय खुसी, सुख भोगे धर सारी ।। मास ग्राठ दस हुग्रा, जेम धरती सुख जेते। करण विखा कारणे, चंद फिर श्रायो तेते।। कमान इसो कहवाड़ियो, धीग श्याम ध्रम सिरधरो। श्रमुरारा जेम जावे श्रलग, कहियो घर उजड़ करो।।

जब करमसिंहजी मारवाड़ छोड़ कर सब कास्तकारों के साथ मेवाड़ की स्रोर जा रहे थे, उस समय हसन कुली का डेरा सोजत में था। केशवदास नामक एक व्यक्ति ने हसन कुली से जाकर कहा कि मारवाड सिरवियों से खाली हो गया है और सब दिवान करमसिंहजी के साथ गोढवाड़ की श्रोर जा रहे हैं। म्राज उनका डेरा गांव धांगड़वास में है । इतना सुनते ही हसन प्राप्ति १.

₹.

•

मुद्र सङ

<u>রি</u>

जो **ड**ा

Q

कुली दिवान साहब के पास धांगड़वास पहुँचा और कहने लगा कि मारवाड़ को खाली मत करो। मैं बादशाह से तुम्हें जागीरी दिलवा दुंगा। तुम मान कर वापस चले जावो। यह सून करम सिंहजी ने कहा हमारे मालिक तो चन्द्रसेनजी है। जैसी वे स्राज्ञा देंगे वैसा ही करेंगे। तुम कुछ मत कहो। तुम्हारी यदि लड़ने की इच्छा हों तो ग्रा जावो। इस पर हसन कुली ने 5 हजार घुडसवार भेजकर करमसिंहजी से युद्ध कर दिया । दोनों दलों में घमासान लड़ाई हुई। करमसिंहजी के साथ उनके दो पुत्र थे। जिनमें से एक युद्ध में काम आया। बड़ी वीरता से लड़ते हुवे संवत 1637 के श्रासोज सुद 11 को युद्ध में काम श्राये । स्वामीभक्ति में श्रपनी जान की कुर्बानी दे दी। गांव धांगड़वास में दिवान करमसिंहजी के स्मारक में छतरी बनवाई गई। जिसकी लोग बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। उनके पीछे उनकी तीन राशियों रायकंवर, प्रेम कंवर व दि. रायकंवर सती हुई थी। दिवान करमसिंहजी के नौ पुत्र थे। (1) हेमराजजी (2) रोहिताक्वजी (3) डूंगरदासजी (4) चोथजी (5) खींवसिंहजी (6) म्रखेराजजी (7) केसूदासजी (8) लिखमीदासजी (9) मोवनसिंहजी । कंवर रोहिताश्वजी भी दिवान करमसिंहजी के साथ थे। उस समय रोहिताश्वजी की श्राय मात्र 11 वर्ष थी। जब करमसिंहजी मारे गये तब तुर्कों ने रोहिताब्वजी को मारना चाहा । लेकिन उनके भाईयों ने गृप्त रूप से रोहितारवजी को युद्ध स्थल से बाहर निकाल कर गांव सथलाएगा में एक विधवा सुनारी को सारा हाल बताकर उसके पास रख दिया । रोहितास्वजी पेमकंवर के उदर से उत्पन्न हुवे थे। दिवान करमसिंहजी ने ग्राई माता का मंदिर संवत् 1636 के चेत शुद 2 शनिवार को बनवाया था।

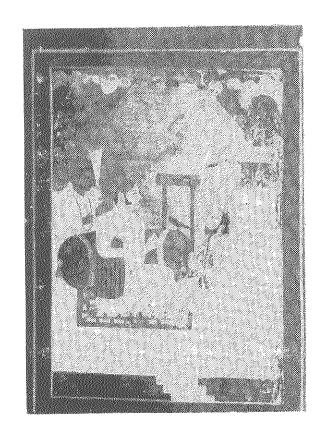

दिवान भी रोहितास्वजी

जन्म—संवत् 1626 पोहं सुद 5 पाट —संवत् 1637 माघ सुद 5 विवाह—संवत् 1642 माघ सुद 5 स्वर्गवास–संवत् 1694 पोहं सुद 4

रोहिताश्वजी गांव सथलागा में विधवा सुनारी के घर रहते लगे। दिन में भ्रन्य बच्चों के साथ जंगल में गायों के बछड़ों को चराने जाया करते थे। वे तो राज बीज थे। स्रतः जंगल में ग्रन्य बच्चों के साथ राज दरबार लगाते व ग्राप एक टील पर राजा बन कर न्याय करते थे। जब दिन में उन्हें नींद श्रा जाती तो एक काला नाग फन फैला कर उनके मुंह पर छांया कर देता था । करीब चार माह वहां रहने के बाद एक दिन ग्राम धुन्धाड़ा का एक राजपूत उधर से गुजर रहा था । उसने सोये हुए बालक पर नाग द्वारा छाया करते देख सोचा कि यह कोई राज बीज है। प्रवश्य छत्रपति होगा। यह सोच साथ खेलते बालकों से पूछा तो बालकों ने कहा कि ग्रमुक सुनारी का बेटा है। वह राजपूत बालकों के साथ उस सुनारी के घर पहुंचा और पूरा हाल मालूम किया । वहां से जोधपुर जाकर महाराजा को सारा हाल कहा । महाराजा उसी समय रोहिताश्व को लेने पहुंचे स्रीर उन्हें लाकर संवत 1637 के माघ सुद 5 को दिवान की गद्दी पर बिठाया ।

रोहिताइवजी आई माता के परम भक्त थे। वे रात दिन आई माता की भक्ति में लीन रहते थे। आई माता की कठोर तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या से प्रतन्न हो आई माता ने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे आशीर्वाद दिया था। रोहिताइवजी ने इतनी

प्राप् 9

₹.

म

सः

' জ

C

प्राप्ति ٧.

मुद

T

বি

कठोर तपस्या की कि म्राई माता के मंदिर में छत से एक सांकत भाटी भागने लगे। रोहिताश्वजी ने उनका पीछा किया जोधपुर बनवाकर उसमें धुनी रमा कर छै वर्ष ग्रौर तपस्या की थी। इस प्रकार कुल बारह वर्ष तक तपस्या में लीन रहे। जब यहां का वातावरण शान्त नहीं देखा, लोग उनके दर्शन करने अधिक ग्राने लगे तो बिलाड़ा के पूर्व में सुनसान जंगल जहाँ घनी भाडियां थी, वहां जाकर कुछ समय तक एकान्त तपस्या की थी। उस स्थान पर भ्राजकल बेरा रिनया भ्राबाद है। उस बेरे पर रोहिताश्वजी का मंदिर स्थापित किया गया जो ग्राज तक विद्यमान है। डोराबन्द वहां जाकर धूप ध्यान करते हैं भ्रीर बड़ी श्रद्धा से रोहिताश्वजी की पूजा करते हैं। जिस सांकल से चोटी बांध कर तपस्या की थी, वह सांकल ग्राज दिन बिलाड़ा बडेर में ग्राई माता के मंदिर में विद्यमान है। तथा जिस जगह भूमि के अन्दर गुफा बनाकर धुनी रमाई थी, वो गुफा भी दर्शनार्थ श्राज दिन विद्यमान है।

तपस्या करते के बाद दिवान रोहिताश्वजी स्राई पंथ का प्रचार करने लगे ग्रौर लाखों लोगों को डोरा बन्द बनाया वे गांव गांव आई पंथ के प्रचार हेतु घूमा करते थे। एक दिन भ्राप भ्रपने पिताजी की समाधी के दर्शन करने धांगड़वास पधारे। दर्शन कर वहां से ग्राम सथलाएगा में विधवा सुनारी से मिलने गये। रात को सथलाएगा में सुनारी के घर ठहरे हुवे थे। सथलाएगा सात ढारिएयों में बसा हुआ था। उसी रात जैसलमेर के भाटियों ने डाका डाला । इस पर रोहिताश्वजी ने भाटियों को ललकारा ।

लटका कर उससे श्रपनी चोटी बांध कर, एक पांव पर खड़े रह कर्म से करीब 30 कि. मी. पश्चिम में कालीजाल नामक गांव के पास छै वर्ष तक तपस्या की थी । लोग ग्राई माता के दर्शन करने ग्रात जाकर भाटियों को पकड़ा । भाटियों ने ग्रात्मसमप्रण किया। तब रोहिताश्वजी के चरण स्पर्श करते थे। उनका पांव सूज और रोहिताश्वजी को पहचान कर उनके शिष्य बन गये। उनके गया था । छै वर्ष बाद ग्रापने भूमि में अन्दर कमरा पास जितना सोना चांदी था, सब रोहिताश्वजी को भेंट कर दिया रोहिताश्वजी वापस सथलागा आये और सथलागा की सात डांगियों को शामिल कर एक गांव बसाया स्त्रौर वहां पर ग्राई माताजी का मन्दिर स्थापित कर ग्रखंड जोत जलाई। जिसकी लो पर केशर पड़ा। ग्रखड जोंत श्राज तक जलती है ग्रौर लो पर केशर पड़ता है । सथलागा से सुनारी से विदा ले वापस बिलाडे श्राये। उस समय किसी चुगलखोर ने जोधपुर जाकर महाराजा उदेसिंहजी को कहा कि रोहिताक्व धर्म के नाम पर लोगों को लूटता फिरता है भ्रौर बहुत सा सोना चांदी इकट्टा किया है। यह सून महाराजा उदेसिंहजी ने तूरन्त ग्रादमी भेज रोहिताश्वजी को जोधपुर बुलवाया । दिवान रोहिताश्वजी जीवपुर महाराजा के पास पहुंचे। महाराजा ने उनसे कहा कि तुं धर्म के नाम पर दुनिया के भोले भाले लोगों को लूटता है। तेरे पास ऐसी क्या करामात हैं । मुफे बता । इस पर रोहिताइवजी ने कहा मैं तो एक साधारण स्रादमो हूँ। करामात तो मां स्राईजी के पास है। यह सुन महाराजा ने मंत्री को श्रादेश दिया कि रोहितास्व को जेल में बंद कर दो। मंत्री ने रोहितास्वजी को जेल में बन्द कर दिया। क्या देखते हैं, जेल के ताले भ्रपने भ्राप खुल गये श्रौर फाटक भी खुल गया,इस पर महाराजा ने लोहारों को बुलाकर कहा कि इसके पांव में बेड़ी पहना दो। लोहारों ने बेड़ी बनाई तो रोहिताश्वजी का पांव हाथी के समान हो गया । बड़ी बेड़ी बनाई तो पांव सुई के समान हो गया। यह रचना देख लोहार घबराये

प्राप्ति ₹.

उनके मोहत्ले में ग्राई माता का मंदिर स्थापित किया हु ग्रा है। इसी प्रकार महाराजा को रोहिता व्वजी ने ग्रोर भी परचे दिये महाराजा उदेसिंहजी रोहिताश्वजी का चमत्कार देख उनसे माफी मांगी तथा कहा मुक्ते स्राप हुवम दो वो करने को तैयार हू। इस पर रोहिताश्वजी ने अपनी गायों के चरने हेतु जोड़ व पानी पीने हेतु बेरा मांगा। महाराजा उदेसिंहजी ने तत्काल बिलाड़ा में अपने जोड का आधा जोड स्रीर पीपलिया बेरा दिया।

पायो अरट पिपलियो, ग्राधो पायो जोड । करे अवर ऐती कमरा, रोहितास री होड ॥

जिस समय रोहिताश्वजी को महाराजा ने जोधपूर बूलाया था। उसके रोष में बिलाडा के डोरा बंद बडेर के सामने ग्राकर म्रापस में कट कर शहीद होने लगे। जब यह बात हाकिम को माल्म हुई तो दोड़ा दोड़ा ग्राकर सबको ग्राई माता व रोहिताश्व की सौगंध दिलवाकर शांत किया। तब तक तो 500 डोरा बंद शहीद हो चुके थे। जिनका स्मारक बडेर के चौक में बनाया गया। जहां पर ग्राज कल सीरवी समाज सभा भवन बना हवा है। हाकिम ने उसी समय महाराजा को पत्र लिखा कि शिघ्र रोहिताश्वजी को छोड़े ग्रीर बिलाड़ा भेजें ग्रन्यथा मारवाड़ के समस्त काश्तकार शहीद हो जायेंगे। पत्र पढते ही महाराजा ने तुरन्त रोहिताश्वजी से माफी मांग कर बिलाड़ा जाने हे । विदा किया।

जब रोहिता६वजी बिलाड़ा पहुंचे तो लोगों ने खूब स्वागत किया। उस समय बिलाड़ा में महाराजा के कामदार भानजी भंडारी थे। उन्होंने ग्राधा जोड देने की ग्राड लगा दी। इस पर

ग्रौर रोहिताश्वजी के पांवों पड़े व ग्राई पंथ के डोराबंद बन रोहिताश्वजी ने कहा कि मेरा घोड़ा जोड़ के बीच से गुजरेगा। गये। स्राज भी जोधपुर के लोहार डोरा बंद है स्रौर उस जगह पर घास नहीं उगेगी। मेरा घास लाल रंग का व विना सिट्टे का होगा भ्रौर दरबार के जोड़ का घास सफेद रंग का व ऊपर सिट्टे वाला होगा। तुरन्त अपना घोड़ा चलाकर जोड़ को दो हिस्सों में बांटा। जहां रोहिताश्वजी का घोड़ा रूका था वहां पर एक छोटी छतरी व चबूतरा बनाकर रोहिताश्वजी का थान कायम किया । जो ग्राज दिन मौजूद है । जहां पर घोड़ा चला था वहां पर ग्राज भी घास नहीं उगता है । महाराजा के घास पर सिट्टा ग्राता है ग्रौर दिवान साहब के घास पर सिट्टा नहीं भाता है। जो ग्राज दिन भी है। रोहिताश्वजी बड़े सिद्ध पुरुष थे।

जोधपुर महाराजा रोहिताक्वजी को बहुत स्रादर देते थे। उन्होंने पत्र में कई बार लिखा था कि तुम शामधर्मी हो तथा महाराजा ने संवत् 1667 में यहां तक लिखा कि बिलाड़ा श्रापको सोंपता हूं। वहाँ की देखरेख श्राप करना।

इसी प्रकार उदयपुर के महारागा। श्री श्रमरसिंहजी ने श्रपने पूर्वज रायमलजी की प्रतिज्ञा के ग्रनुसार 50 बीघा जमीन भेंट की थी। जिसका प्रमाग निम्न परवाना है।

॥ श्री रामों ज्यति ॥

श्री गरोश प्रशादातुः

श्री एकलिंग प्रशादातुः

'सही'

महाराजाधिराज महारासा श्री ग्रमरसिंहजी ग्रादेशातुः चौधरी रोहितास कस्य । ग्रास मवा किधो ।

श्ररहट किलकण डायलाणा माहे ए. वि. स. 1660 वर्षे ग्रसाढ सूद 1 हवे श्री मुख ।

₹.

मुद्र

सर त्रि

জ **গ্র**  इसी प्रकार महाराएगा प्रताप ने भी 50 बीघा जमीन भेंट की थी।

॥ श्री रामो ज्यति ॥

श्री गणेश प्रशादातु

श्री एकलिंग प्रशादातु।

'सही'

महाराजाधिराज महारागा। प्रतापसिंघजी आदेशातु चौधरी रोहितास कस्य।

ग्राम मय्या किच्छो ग्राम डायलागा बड़ा माहे खेत 4 चार साली रा लदक ग्राघांट 1 खेत बड़ वालो 1 खेत राजावो 1 खेत पटचो 1 वाज्योवाड़।

४ भोग कलसी ४।।— ग्ररहट १ सारावें सई देसी संवत् १६४१ वर्ते श्रासोज सुद १५

दिवान रोहिताश्वजी के 6 राशियां थी।

- 1. पंवार फूलकंवर
- 2. पड़ियार प्यारकंवर
- 3. सिमएाजी मानकंवर
- 4. जादम कुनगाकंवर
- 5. पड़ियार स्वरूपकंवर
- 6. भटियासी रायकंवर।

तथा दस पुत्र थे— 1. कनोजी 2. पीथोजी 3 चांदोजी 4. लिखमीदासजी 5. दूदोजी 6. देवराजजी 7. भारमलजी 8. खेतसिंहजी 9. विजैसिंहजी 10 ग्रमराजी। इनमें सबसे बड़े लिखमीदासजी थे। जो पड़ियार प्यारकंवर के उदर से पैदा हुवे थे।



दिवान भी लिखमीदासजी

ग्राई माता की भक्ति करते हुवे संवत् 1694 में ग्रड़सट वर्ष की ग्रायु में ग्राप स्वर्ग सिधार गये। ग्रापके पीछे, ग्रापकी छै रानियां सती हुई थी।

### ।) दिवान लिखमीदासजी ।।

जन्म—संवत् 1653 ब्रासोज सुद 9 पाट—संवत् 1694 पोह सुद 4 स्वर्ग—संवत् 1700 पोह वद 13

दिवान लिखमीदासजी बचपन से ही ग्रपने पिता रोहितास्वजी के समान आई माता के भक्त थे। दिवान की गद्दी पर बैठते ही दिवान लिखमीदासजी ने प्रपते पिता रोहितास्वजी के पीछे बहुत बड़ा ज्याग किया था। उस ज्याग में लाखों की संख्या में लोग आये थे। ज्याग के खर्च का विवरण निम्न प्रकार है।

3 हजार मरा गुड़, 1 हजार दोय सौ मरा घी, 5 हजार मरा गेहूं, 5 सौ मरा खांड तथा साथ में ग्रन्य सामग्री के लाखों रूपये खर्च हुवे थे।

जिंग बलराजा जिसो, लखे किधो बिलहपुर।
कन्याहल दोय लाख, सूतो लीधा वीरहवर।।
च्यार चक्क नंव खंड जिते, जीमरा कज आया।
करे जिज्ञ राजमू जेत, बाजा बजवाया।।
धिन्न धिन्न कहे सारी धरा, जिरा जिंग इसड़ो जीपीयो।
वर डंका बाज च्यरू वाला, दुनियां विच जस दीपीयो।।

प्राप्ति १. २. • मुद

सद

রি

जो

6

साथ ही अपने पिता रोहिताश्वजी की यादगार में बांग गंगा पर एक विशाल छतरी बनवाई। तथा तीर्थ स्थान बांस गंगा पर छतरी के पास बहुत बड़े बड़े दो कुन्ड (जनाना व मरदाना) यात्रियों के स्नान करने हेतु बनवाये। जो ग्राज भी विद्यमान है । जिनसे पानी बहकर आगे नहर द्वारा खेतों में सिचाई होती है। दिवान लिखमीदासजी मात्र 6 वर्ष तक ही दिवान की गद्दी पर ग्राशीन रहे थे। संवत् 1700 की पोह कृष्ण 13 को ग्रापका स्वर्गवास हो गया था। दिवान लिखमीदासजी के तीन रानिया थी , 1. हाडी प्यारकंवर। 2. सांखली पदमकंवर 3. च्वांगा रायकंवर। जो कि तीनों ही उनके पीछे सती हुई थी तथा लिखमीदासजी के दस पुत्र हुवे थे। 1. सोनींगसिंहजी, 2. राजसिंहजी 3. ड्रंगरदासजी, 4. हरिदासजी 5. तेजिंसहजी 6. मार्निसहजी 7. भोजराजजी 8. पुरमलजी 9. जगमालजी 10. भीवराजजी । इनमें राजिंसहजी सबसे बड़े थे ग्रौर राजिंसहजी रागी रायकंवर के उदर से पैदा हुवे थे। लिखमीदासजी के स्वर्गवास होने पर दिवान की गद्दी पर राजसिंहजी बैठे थे।

### ।। दिवान रार्जीसहजी ।।

जन्म—संवत् 1680 स्रासोज सुद 9 पाट—संवत् 1700 माघ कृ. 5 विवाह—संवत् 1701 फागगा वद 12 स्वर्ग—संवत्—1746 वेसाख वद 5



दिवान श्री राजसिंहजी

दिवान राजसिंहजी बड़े वीर प्रकृति के थे। परोपकारी भी बहुत थे। किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। हर मनुष्य के दुख में सहयोग करते थे। ग्राई माता के ग्रट्ट भक्त थे। इनके समय में जोधपुर के महाराजा जसवंतिसहजी प्रथम थे। राजिसहजी, महाराजा के बहुत विश्वासपात्र थे। उनका इतना विश्वास था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता जिसका प्रणाम निम्न परवाना से मिलता है।

मोहर

स्वारूप श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री जसवंतसिंहजी

वचनांतु चौधरो राजसिंघ दीसे सुप्रसाद वाचजो ।

तथा थांरी ग्ररदास ग्राई तिगा में लिखीयो थो लिखमीदास राम कह्यो, सो लिखमीदास माहरे भलो बन्दो छो, नें हमें तूं माहरे लिखमीदास—री जागा छे। म्हारा छोक छो। थे खातर जमा राखजो, म्हे बीलाड़े पधारां छां। ने थांतू सिरपाव टीके देशा। संवत् 1700 रा माघ बदी 3 मू. मेडता।

इसी पत्र के थोड़े दिनों बाद महाराजा साहब जसवंतसिहजी ने बिलाड़ा पधार कर बड़ी प्रसन्नता प्रगट की थी । तथा बिलाड़ा में ही मातम पुरसी की रस्म श्रदा करवाई। जनाना, मरदाना सिरपाव दिये। श्रच्छा कुरब कायदा दिया। हाथी घोड़ा बख्सीस किये। तथा विदा होते समय श्रपने कार्य की खास जिम्मेदारी दी।

महाराजा जसवन्तसिंहजी ने एक बार लाहोर से काम की जिम्मेदारी हेत् पत्र लिखा था।

#### ॥ श्री ॥

स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री जसवन्तसिंहजी वचनांतु । चोधरी राजसिंहजी से सुपरसाद वाचजो । श्रागे रा समाचार भला छै । थांहरा दीजो । प्राप्ति

तथा अरदास थांरी आई, हकीकत मालूम हुई थे म्हारे बन्दा छो। छोरू छो। उठारी हकीकत म्हानें वेगी मालूम करजो। घगा अरट कराइजो। हासल इधको कराइजो। अरट पड़िया मती राखजो। इधको हासल किया थारो मुजरो छै।

बलदारी जोड़ी भ्रव्वल मांनू मेलजो। संवत् 1703 रा माघ वद 12 मुकाम लाहोर।

महाराजा जसवंतिंसहजी, दिवान राजिंसहजी को खास ग्रपना मानते थे। महाराजा ने एक बार खुश होकर राजिंसहजी को बिलाड़ा में तीन बेरे बख्से थे। जिसका प्रमागा निम्न परवाने से मिलता है।

#### मौहर

स्वारूप श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री जसवंतसिंहजी वचनांतु । चोधरी राजसिंह दीसे सु प्रसाद वाचजो । ग्रठारा समाचार भला छे । थांहरा देजो । ग्ररदास थाहरी ग्राई । हकीकत मालूम हुई । थे छोरू छो । घगा हासल करो । इगा भांत थाहरो मुजरो छे । संवत् 1707 रा वैशाख सुद 7 पाव तखत जोधपुर फिर सुरतागा हांबड़ा रा ग्ररठ तीन्ं ही थांने दिया छै । पं॰ ग्ररठ घगा हासल कराइजो । धगा ने खुवाही करीजो नुम्हारो मुजरो हुवे ।

महाराजा जसवंतसिंहजी, दिवान राजसिंहजी को छोरू सम्बोधित करते थे। लेकिन दिवान व ग्राई माता के नाते धर्म गुरु मानते थे। महाराजा जसवंत तपे, जोधपुर नरेसुर ।

भुज पूजे पतशाह, सूतो अल्लाह बराबर ।।

सोहड़ लख ग्रो लगे, लख दरबार पले नित ।

हय गय पार न कोय, वसुह सिर वाजे नौबत ।।

गजशाह सुतन दोय राह सिर, सुज भुज पूजे राजसी ।

लखधीर सुतन वह जसलये, जिगारो दीये दसह दिसी ।।

इसी प्रकार उदयपुर के महारागा राजसिहजी ने अपने
पूर्वज रायमलजी की प्रतिज्ञानुसार दिवान राजसिहजी को 50
बीवा जमीन गांव डायलागा में भेंट की थी ।

।। श्री रामो जयति ।।

श्री गणेश प्रशादातु

श्री एकलिंग प्रशादातु

( सही )

स्वस्ति श्री उदेपुर सुथाने महाराजाधिराज महाराणा श्री राजसिंहजी श्रादेशांतु विभवा सुथाने शाह हू गर सी कस्यः। श्रप्रंच चोधरी राजसिंघ ग्राम डायलाणा माहे बीघा 50 श्राके बीघा पचास मय्या करे दीधा छे। सु किणी करसा रा खेत मत छो। पड़ी धरती हके जसी भर दीजो। कुवो ए खोदाए करसी। परवानगी पंचोली फतेचन्द संवत् 1716 वसे चेत्र वदी 10 सीनु।

इसी प्रकार उदयपुर महारागा श्री जैसिंहजी ने भी श्रपने पूर्वजों की प्रतिज्ञा निभाई।

।। रामो ज्यति ॥

श्री गरोशप्रशादतु

श्री एकलिंग प्रसादतु ।

'सही'

स्वस्ति श्री उदेपुर सुथाने महाराजाधिराज महाराणा श्री जैसिंहजी (यह प्रतिज्ञा राजा रायमलजी कीवी थी) श्रादेशातु वीभवा सुथाने साह रिखभदास पंचोली मधुसुदन कस्य ।

ग्रप्र चोधरी राजसिंह ग्राम डायलागा माहे धरती बीघा 50 ग्राके बीघा पचास मया करे दीधी छै। सु किगी करसा रा खेत मत छो। पड़ी धरती है। हको जिसी भरे दीजो। परवानगी पंचोली दामोदर संवत् 1739 रा माघ वद 3 शुक्रवार।

इन्हीं दिनों में एक गोबी दल (ग्रंग्रेज) यदा कदा हर जगह लूट पाट करता था। जो कोई उनके सामने ग्राता उन्हें भड़का देते थे ग्रीर कहते कि जो हमसे भिड़ेगा, वो गोब के गोले से मारा जायेगा। यह दल तोपों से व ग्राधुनिक हथियारों से लेस था। पूछने पर कहते हम दिल्ली फतह कर राज करेंगे। उनके ग्रत्याचारों ने नाक में दम कर रखा था। गोबी दल ने ग्रजमेर के शोबायतों से युद्ध कर जीत हासल करली थी। जिससे उनका होंसला बढ गया था। नारनोल के बादशाह के पास 5 हजार की सैना थी। वो भी गोबी के साथ युद्ध में हार गये थे। जिससे नारनोल के बादशाह भी बड़ा चिंतित हुग्रा।

एक बार संवत् 1728 में गोबी दल ने बिलाड़ा म्राकर बांगा गंगा पर डेरा दिया। गोबी दल का अगुम्रा जोगीदास नामक एक व्यक्ति ने यहां के भोले भाले लोगों को कूंड़ा पंथी धर्म चलाने के बहाने (नियत बिलाड़ा पर कब्जा करने की) वैसाखी म्रामवंश को बांगा गंगा पर इकट्ठा किया। तथा गुप्त रूप से फीज को इशारा कर उन भोले भाले लोगों पर हमला करवा दिया। इसमें भाटी केसूदास भी सामिल था। भोले भाले लोग मारे गये।

जब यह बात दिवान राजिसहजी को मालूम हुई तो उन्हें बड़ा कोध ग्राया ग्रीर उसी समय मारवाड़ के वीरों को "गोबी दल को खदेड़ने हेतु" इकट्ठा किया। जब सारे मारवाड़ के वीर इकट्ठे हो गये तो वे किसी के बहकावे में ग्राकर गोबी दल से युद्ध करना मना कर दिया। कहने लगे कि गोबी तो ईश्वर की सता से लड़ते हैं। हम उनके सामने टिक नहीं सकते। यह सुनकर दिवान राजिसहजी ने सबको समक्ता बुक्ता कर युद्ध हेतु तयार किया ग्रीर संवत् 1728 के वेसाख सुद 2 को गुरुवार के दिन गोबी दल पर टूट पड़े। दोनो दलों में घमासान युद्ध हुग्रा। विजय श्री राजिसहजी को मिली। यह बात जब जोधपुर महाराजा ग्रीर उदयपुर महारागा ने सुनी तो बहुत प्रसन्नता प्रगट की। दिवान राजिसहजी का वैभव बहुत बढ गया था। महारागा उदयपुर व महाराजा जोधपुर ने दिवान राजिसहजी की प्रशंसा इन शब्दों में की।

सांत खंगा अवास, सहर भाद्रवो समोफार।
सोने री चित्राम, काम मिने जुहार करी।।
रंग महल प्रग्णपार, बीच चह बचा विराजे।
वां महलां विच खगा, सुक्ख भुगते दिन साजे।।
महाराज जसो पूजे भुंजां, रागाा ग्ररघे राजसी।
ग्रवतार वीर इल ऊपरे, दिये जस दस ही दसी।।

उन दिनों बाहरी भ्राकमगों के कारगा जोधपुर की माली हालत कुछ कमजोर हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में महाराजा जसवंतिसहजी ने रिया के सेठ व बिलाड़ा दिवान से मदद मांगी थी। उस पर रिया के स्वामीभक्त सेठ ने रिया से जोधपुर के श्रसभड़ सांतर ऊमदा, सारी बात सुजारा। रूपक मुरधर देश रो, दीवे तूं दीवाए।। हिक घर रिया शाह रो, दुजो घर दीवाए। त्राधा में मुरधर अवर, मुख जसवंत फरमाएा।।

महाराजा जसवंतसिंहजी की बुद्धि को धन्य है। व दिवान राजसिंहजी की स्वामीभक्ति को धन्य है। महाराज जसवंतिसहजी ने पूरे मारवाड़ में यह आज्ञा प्रसारित करवा दी कि मारवाड़ में ढाई घर है। एक घर तो रिया सेठ का, दूसर भीर ऊंट 3 सामान रा लेने काबुल विदा हुआ। बिलाडा दिवान का तथा ग्राधा घर जोधपूर महाराजा का है उसी दिन से मारवाड में ढाई घर गिने जाने लगे।

महाराजा जसवंतसिंहजी ब्राई माता के भक्त थे। एक बार बिलाडा ग्राई माता के दर्शन करने पधारे उस समय १०२५) ह छत्र हेत् श्राई माता के भेंट किये थे। वापिस लौटते समय

दिवान राजसिंहजी को घोड़ा व सिरपाव बख्से । तथा दिवान माहब को ग्रपने साथ जोधपुरलेगयेथे। वहां पर वीर राजिंसह को पत्र लिखा कि मैं तुम्हारी स्वामीभिक्त से ग्रिति होदासजी से ग्रच्छी मित्रता हो गई। मित्रता इतनी गाढी हुई कि एक ग्रात्मा दो शरीर हो । एक साथ ही उठना, एक साथ बिलाड़ा पधारने पर दिवान राजसिंहजी ने महाराजा जसवंतिसिंही बैठना, साथ साथ भोजन करना । उन्हीं दिनों महाराजा को युद्ध के सिलसिले में काबुल जाना था। महाराजा ने राजसिंहजी को भी साथ चलने का कहा। लेकिन बिलाड़ा में ग्रावश्यक कार्य होने के कारण साथ नहीं जा सके थे। जब महाराजा काबुल पहुंचे तो वहां से पत्र लिखा। जिसमें राजसिंहजी को काबुल बुलाया था। पत्र पढते ही दिवान राजसिंहजी काबुल के लिये प्रपने सैनिकों को साथ ले संवत् 1734 के स्रासोज वद 2 की बिलाडा से रवाना हवे ।

> दिवान राजसिंहजी की काबुल यात्रा का वर्णन बहियों में लिखा।

#### ।। बही की नकल।।

संवत् 1734 रा ग्रासोज वदि 2 ने महाराजाजी रे पावे श्री श्री राजसिंहजी काबुल विदा हुगा। ग्रमरा नेत सो ग्रागदा

जब दिवान राजिंसहजी काबुल पहुंचे तो पीछे से कागद भ्राया कि बिलाड़ा में कुछ उपद्रव हो गया । यह समाचार सुत महाराजा से श्राज्ञा ले माघ सुद 14 को काबुल से रवाना होकर फागग् वद 10 को बिलाड़ा पहुँचे। यहां स्राकर स्रापने भगड़ों को निपटाया ।

সাঘি

हेतु दुर्गादासजी द्वारा लिखा गया पत्र प्रस्तुत है।

### ।। श्री परमेश्वरजी ।।

सिध श्री खीवेल सुथाने चोधरी श्री राजसिंहजी चरए कमल यने गुढा थी राठौड़ दुर्गादासजी लिखंतु जुहार वाचजो ग्रठारा समाचार श्री परमेश्वरजी रा किरपा थी भला छे जी राजरा सदा भला चाहिजे जी। राजो ठाकुर छे बड़ा छे लिखा अपरंच राज रो कागल आयो। समाचार पीरी छी था। राजो भोजराजजो रे कागल रा समाचार लिखियो हुता सु सगला ही वाचियाजी वीजो। सभा रे भाई बेटा उठ गया रा समाचार लिखीयो तो सु वाचियोजी राज लिखियो था म्हे भोजराज नूं दोय लिखियों छे। उठे सवाई कोई देखे तो मूढा श्रागे उभ रहने सीख मगे ने उरा श्रावजो तको उठारो वंतई सई लेकिन सिर नहीं मुकाऊंगा । यह प्रतिज्ञा श्रापने निभाई। छे। सीख मांगए। रो काम कोन ही जो वंत ने देखी जे तो उभा रहिजो नही छटंक ने उरा म्रावजो । म्रहदी जोधपुर नागोर

महाराजा जसवंतिसहजी का देहान्त हो गया था। उध विदा वद हुग्रा। जीये रे वास्ते सुजारा जहीज छै बीजो राजी पेशावर में संवत् 1735 के चेत्र वदो 4 को अजीतसिंहजी व लिखीयो हतो दीवाए। फतेखां जी परवाएा रो लिखीयो हुतो सु जन्म हुग्रा। मुगल ग्रजीतसिंहजी को मारना चाहते थे। लेकि समाचार वाचिया। राजी लिखीयो हुतो उदा हू कागद पाछो स्वामीभक्त दुर्गादासजी ने गुप्त रूप से प्रजीतिसहजी को पेशाव लिखंत को राजा वचन इसा विध लिखजो ने तोयरे छे। ताव से मारवाड़ में ले ग्राये । यहां ग्राकर मेवाड़ के पहाड़ों में छिप ग्रावे छे । पवा में हरस ताव ग्रावे छे प्रमाण हरे हुई । लागों फिरे। दिवान राजसिंहजी दुर्गादासजी के घनिष्ठ मित्र थे। ग्रत बेवेल सलारिया इगा गवे महारा मधुवारा छे। तुको महर धन दुर्गादासजी ने अपनी पत्नि व बच्चों को राजसिंहजी के संरक्षर चून बख्त घरणा छ । सुब करने में अवसे इजलखजो जी ने भ्रादमी में बिलाड़ा रखा। दुर्गादासजी, स्रजीतसिंहजी को लेकर छुप दो ठावा उठे मेलजो। गांव स्रापणे वतरा हुवे सु लिखजो। फिरते थे। तथा दिवान राजसिंहजी को पत्र लिख कर मारवा लाव ने हंसा बंटरा ही लिखीयो हूँ तो ब्रादमी लायक नां नहलाया के हाल चाल मालूम किया करते थे। राजसिंहजी ने दुख पुरण सगतिसह रा वेगीदास रणवत कंवरा धांधिया चार दिनों में अजीतसिंह को बहुत सहयोग दिया था। इसके प्रमार ठाकुर मेलिया छे। बीजी राजी लिखीयो हु तो उठारो विचार हुवे सुमने लिखजो सुगने गने उठारो समाचार ठावा छै। श्री परमेश्वरजी सारी हवत छे। वलता कागल समाचार वेगा देजो । मिति पोह वद 1 संवत् 1736 ।

दुर्गादासजी के कहे श्रनुसार दिवान राजसिंहजी उदयपुर जाकर रागाजी से मिले श्रौर उनसे श्रच्छा सम्बन्ध कायम किया। तभी से दिवान उदयपुर रागा को टीके में घोड़ा देते महर राज उपरंच कोई बात ने छे राजो सुं कागल माहे किसी पड़व हैं। मुसलमानों का अत्याचार ज्यादा होने के कारण अपने लोगों की रक्षार्थ ग्रक्सर डायलागा में ही रहते थे। दिवान राजसिहजी की महाराजा अजीतसिहजी व दुर्गादासजी की दुख के दिनों में की गई सेवा प्रशंसनीय है। दिवान राजसिंह ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मारवाड़ में मुसलमान रहेंगे तब तक मैं मारवाड़ में पांव नहीं रखूंगा । चाहे प्रारा चले जांय

> एम कहे राजसी कमंध, भुज काल करम्भर। ग्रजावगर ग्रनधराी, शीश नह धरू प्रव्वर ॥

प्राप्ति

>

**@** 

मुद्र

सर त्रि

ু জ

জ **৫**  शाम धर्म कारगो कमे, जग इतको किधो ।
माहरो दादो मरे, लोह चढ वेकुण्ठ लिधो ।।
श्रावात मुखा सूं उच्चरे, कमधज छोडागो कियो ।
बीलपुर हत बांहां प्रबल, इम डायलागा ग्रावियो ।।
उदयपुर महारागा ने दिवान राजसिंह का बहुत श्रच्य

राजी व्ही मन रांगा, स्वरा डायलागो आयो।
मेले अस सिरपाव, वले मोतियां बधायो।।
शौह परगह आपरी, सुरंद वहं लीधा साथां।
दादो करमट जिही, भिडे जीवगा भारा थां।।
अंगजी कमध आरवाड, सिंध लाखा मुड़े जलमियो।
मेवाड़ धगी अरधे भुजा, दान बड़ा पातां दियो।।

दिवान राजसिंहजी ने जन कल्यागा के लिये भी कई कार् किये थे। उन्होंने तत्कालीन गांव हर्ष के पास एक बहुत बड़ तालाब बनवाया था। उसकी पाल बहुत बड़ी बनवाई जिसे माटमोर के नाम से जाना जाने लगा। उसकी पाल के पास एक सुन्दर बगीचा लगवाया। जिसका नाम माटमोर का बाग रखा गया था। जो ग्राज भी विलाड़ा से 3 कि. मी. पूर्व की ग्रोर विद्यमान है।

राज संमंद राजसी, बड़ो दरियाव बंधायो। सांत समदो जिसो, समंद ग्राठमो करायो।। कब कमल जल बीच, भंमर ताप शीश भभंता। हंस मोर सारस पंखा, केई केई कल करंता।। ग्रंब कदम्ब चम्पक ग्रति, कोयल भिगोख करे। धन खल समंद बाधो, जिक्गा एम प्रथी मुख उच्चरे।।



fent of analetical

प्रा

इसी प्रकार दिवान राजसिंहजी ने बिलाड़ा गांव के पूर्व में एक तालाब बनवाया। जो ब्राज भी विद्यमान है जिसका नाम राजेलाव रखा गया था।

ग्राई माता की भक्ति करते हुवे दिवान राजिसह जनसेवा का कार्य भी खूब करवाते थे। ग्रापके तीन रािएयां थी। (1) बाघेली भानकंवर (2) डोडियाएाी रंभाकंवर (3) शोढी जड़ावकंवर तथा ग्रापके दस पुत्र थे (1) सुन्दरदासजी (2) भगवानदासजी (3) सांमीदासजी (4) ग्रासोजी (5) हरिदासजी (6) नरसींगदासजी (7) ग्रनोपिसहजी (8) सिहमलजी (9) मुकन दासजी (10) जीवएएदासजी।

सबसे बड़े भगवानदासजी थे। संवत् 1746 के द्वितीय वेशाख कृष्ण 5 को दिवान राजिसहजी का स्वर्गवास हो गया। उनके पीछे उनकी तीनों राणियां सती हुई थी। तथा 34 भक्तों ने भी ब्रात्म समर्पण किया था। सितयों के बारे में एक दोहा कहा गया।

सोढी सतीयां सूं मिली, कीध ग्ररज किवलास। साहब, माहब धारजे, ए राज रा एवास ॥ "दिवान भगवानदासजी"

जन्म—संवत् 1708 ब्याह—संवत् 1721 पाट—संवत् 1746

स्वर्गवास—संवत् 1773 वैशाख वद 7 बुधवार

दिवान भगवानदासजी भी बड़े वीर घीर व आई माता के भक्त थे। अक्सर अपने पिता राजसिंहजी के साथ रहा करते थे। दुर्गादासजी इनके साथ पुत्रवत प्यार करते थे। दुर्गादासजी दुख के दिनों में कई बार इन्हें साथ रखते थे। जब राजिंसहजी का देहान्त हुम्रा था उस समय जोधपुर महाराजा ने बहुत रंज किया था। तथा भगवानदासजी को दिलासा देकर उदयपुर के रागा के साथ पितावत् सम्बन्ध रखने हेतु उदयपुर भेजा था।

भगवानदासजी बहुत वीर तथा बुद्धिमान थे। एक बार उदयपुर के महाराणा के कुंवर ग्रमर्सिहजी ने ग्रपने पिता को गदी से उतार कर ग्राप गदी पर बैठने के लिये उपद्रव खड़ा कर दिया था। इस उपद्रव में भगवानदासजी ने ग्रापस में सुलह करवाई थी।

एक समय श्रोनाड़ श्रमर कुंवर फिर पित हुता पलटियो। उमराव सह महि पलटे मेवाड़ ।। सकता चुडा सोय, साराई मिलिया श्रमर सूं। जैसी मन में जाणियों, श्रापाणां नह काय।। भेलेधर मेवाड़, इम दिन देखे श्रापरो। श्रायो रांव घाणेरपुर, गाढो गुर गोढाण।।

इस उपद्रव से महाराएगा गांव घाणेराव श्रा गये। घाएगेराव श्राकर राएगा ने भगवानदासजी को पत्र लिखकर श्रपने पास बलवाया।

इंम घाणेरा स्राय, तुरंत भूप तेड़ावियो। चढ स्रायो भूपालदे, विल जेत रा वजाय।।

जब दिवान भगवानदासजी घाणेराव पहुंचे तो महाराणा बहुत खुश हुवे।

राजी होय मनराएा, वीर भूप पाधारियो। हमें फते म्हारी हूसी, दाखे इम दीवाए।। पायो सुख अग्रावार, राग्रा मुखां यूं उच्चरे।
राग्रा मुखां यूं उच्चरे, ग्रो निकलंक अवतार।।
महाराग्रा को भगवानदासजी बहुत हिम्मत बंधाई।
ग्राये भूप अभंग, एम मुखा थी उच्चरे।
सारा ही होसी सहज, राग्रा करो मत रंज।।

दिवान भगवानदासजी ने ग्रपने वीर सैनिकों को इक्कठा किया तथा दुर्गादासजी को भी घारोराव बुलबाया ।

चिंदियो ग्रसवडचीत, दुरग ग्राग्ग्ग् भूपालदे ।।
राग्ग पाट वेसाड़ियो, गावडग् गुग्ग्गीत ।
भागीरथ कुग्ग माग्ग, दिन चोथे लायो दुरग ।
दल ग्रग्ग कल भेला किया, राजी हुय मन राग्ग ।।
शाके मन शोह साथ ग्रमर सहता उमरा ।
भीरोज्यां भूपालदे, भिड़े कवग्ग भाराथ ॥

मारवाड़ की फोज देख इनकी वीरता की धाक सुन कुंवर ग्रमरसिंह ने सुलह कर ज्यों त्यों फैसला कर लिया। ग्रन्त में पुनः महारागा जयसिंहजी को ही राज्य मिला। ग्रमरसिंहजी इस कार्य में सफल न हो सके। महारागा जयसिंहजी ने भगवानदासजी का बहुत ग्रादर किया। तथा भगवानदासजी की प्रशंसा निम्न ग्रब्दों में की।

कीधा किरणा लेह, दल ग्रग्णकल भूपालदे।
रागा उपगारह करणा, इगा विध ग्राभालेह ।।
इम कर दज भ्रगा पार, पाट रागा पधरावियो।
सांराही मिलिया सुहड़, मिलिया राजकुमार ।।
श्रो रागा उपकार कमध, भूप संभलो किवौत।
महाराजा जयसिंहजो ने दिवान भगवानदासजी का उपकार मान
कर कहा कि मेवाड़ का राज मुके ग्राप ही ने दिया है। इस खुशी

में महारागा ने भगवानदासजी को घोड़ा सिरपाव तथा राय की पदवी दी।

राय पदवी देरागा, दे घोड़ा सिरपाव दे।

इरा विध सूं किधो विदा, भागीरथ कुल भारा ।। यह पदवी पाकर दिवान भगवानदासजी ग्रपने पट्टो के गांव

माडपुरा रवाना हुवे। माडपुरा की ग्राय कम थी ग्रौर डायलागा से दूर भी पड़ता था। इसलिये विदा होते समय रागा से गांव माडपुरा की जगह दूसरा गांव देने की मांग रखी। तत्काल रागा ने मांग मंजूर करली ग्रौर माडपुरा के बदले बाराहो गांव दिया। जिसका परवाना निम्न है। तांबा पत्र दिया था।

''नकल तांबा पत्र'' ''श्री रामो ज्यति''

श्री गणेशप्रशादातु श्री एकलिंग प्रसादातु (सही)

महाराजाधिराज महाराएगा श्री जैसिंचजी आदेशांतु राय भगवानदास राजिसघोत कस्य ग्राम आधार मय्या कीधो गाम वाराहो परगने गोढवाड़ रे गांव माडपुरा रेबदले प्रत हुवे। साह रामिया लिखंत पंचीली हन्द्रभाग नाम राजीन नंन सो थे दरबार रा ग्र दीजो। लागत री ताराचन्द संवत् 175 तथा महारागा

श्रप गांव वाराह

श्री गणेश प्रशादातु

गही पर बैठे तब ग्रा

दिवान भगवानदासर्ज

स्वस्ति श्री उ श्री ग्रमरसिंहजी ग्रादे कस्य।

श्रप्र गांव चौधरी है। गांव डायलागा म सो गांव वाराहो मया हिम्मतसिंहजी परवान प्रथम फाल्गुन सुद 2 ग

अप्र ग्राम मय्या किधो धरती बीघा 50 ग्राम डायलाएगीं बडो परगरा गोढवाड रे पटे सोनगरा मोहकमसिंहजी उदे भाराोत रे जगाी माहे पड़ेत धरती मय्या किधी सुं कुड़ी न वो दिवावसी। परवानगी पंचोली बिहारीदास संवत् 1768 माह सूदी 2 भोमे।

दिवान भगवानदासजी ने उदयपुर महाराणा से सम्मान प्राप्त किया था।

समवे बीह सनमान, पति मुरधर चितोड़ पति। जो जारिएया खरा तरा, भाग विलंद भगवान ।।

ेड दुर्गादासजी, दिवान भगवानदासजी को पुत्रवत एक बार दुर्गादासजी ने भ्रकबर को भ्रपने पिता राना चाहा । लेकिन श्रकबर को इस चाल था ग्रौर वह दुर्गादासजी तथा भगवानदासजी भ्रकबर ने गोडवाड़ के गांवों में लुट खसोट श्री गणे क्रू या । भगवानदासजी उस समय डायलागा महर्द्ध हिंदू हैं ग्दास्तरी भहाराजा श्रजीतसिंहजी को मालूम हुई

भगवानदार् ५ साह रामसि दूर्व<sup>द्धि</sup> 1750 ब्रीखे क मेश्वरजी''

ग्हाराजा श्री अजीतसिंहजी ीसे। सु परसाद वाचजो।

श्री गरोश प्रशादह<sup>्ता प्रशादित</sup>

स्वस्ति श्री ज<sup>क्राहिकारि</sup> स्वस्ति श्री ज श्री जैसिहजी ग्रादेशां

ण सुंथो रद **बद**ल प्रो। थांने हकम , हमांसू काबू वर्गों

तलवार (सही)

सो करजो हकम छे। संवत 1752 रा जेठ सुदी 3 मू. घाणाराव श्री मुखे।

जब ग्रकबर डायलाएो पर चढ ग्राया तो भगवानदासजी ने मारवाड़ व गोढवाड़ के वीरों को इकट्ठा कर उससे युद्ध किया। श्रपने बाल बच्चों (माएासों) को तो पहले ही बिलाडा भेज दिया था। युद्ध भयंकर हुआ। आखिर अकबर हार कर भाग गया। सबका दुख दूर हुम्रा। जनता सुख चैन से रहने लगी।

श्रकबर सूज लागाह, शिर छत्र श्राया सांभले। डायलागो भूपाल दे, भिड़ ग्ररिघट ग्राघाह ।।

इस युद्ध में दिवान भगवानदासजी ने जो बहाद्री दिखाई थी, उनकी प्रशंसा निम्न शब्दों में की गई है।

त्रजड़ां बल तो पान, ग्राघोहिज उड़ादियो। कम धज धिन कहवाड़ियो, भलो भलो भगवान ।। शोबा सगला सार, मारू लड़ मेटियो । भिड़ पायो भूपालदे, इए। विध जस ग्रग्गवार ।। इस युद्ध से श्रीरंगजेब भी खुश हवा था तथा महाराएगा ने भी प्रशंसा की।

राजी होय मन राग, शाह श्रोरंगशाह वासियो। पूगो इम सम दायरे, दुनिया जस दिवाए।।। अरवे भुज अगजीत, भुज जै सिंह अरघे मुपारगी। भागीरथ निकलंगभड़, राखे कुलवट रीत ।। वीखो कियो वरवीर, अजमल छल किधो अभंग। शाम धरम पालरा सुवल, नरा चढावरा वीर ।।

श्रीरंगजेब खुश होकर दिवान भगवानदासजी को बूलाकर मनशब देना चाहता था। लेकिन दिवान भगवानदासजी श्रप्रग्राम मय्या किधो धरती बीघा 50 ग्राम डायलाएगों बड़ो परगएगे गोढवाड़ रे पटे सोनगरा मोहकमिसहजी उदे भाएगोत रे जएगी माहे पड़ेत धरती मय्या किधी सूं कूड़ी न वो दिवावसी। परवानगी पंचोली बिहारीदास संवत् 1768 माह सुदी 2 भोमे।

दिवान भगवानदासजी ने उदयपुर महारागा से सम्मान प्राप्त किया था।

समवे बीह सनमान, पित मुरधर चितोड़ पित । जो जाििंग्या खर्गा तर्गा, भाग विलंद भगवान ।।

राठोड़ दुर्गादासजी, दिवान भगवानदासजी को पुत्रवत समभते थे। एक बार दुर्गादासजी ने ग्रकबर को ग्रपने पित के खिलाफ करना चाहा। लेकिन ग्रकबर को इस चाल का पता लग गया ग्रौर वह दुर्गादासजी तथा भगवानदासजी के खिलाफ हो गया। ग्रकबर ने गोडवाड़ के गांवों में लूट खसोट करना ग्रारम्भ कर दिया। भगवानदासजी उस समय डायलागा में ही थे। यह बात जब महाराजा श्रजीतिसहजी को मालूम हुई तो उन्होंने पत्र लिखा।

"श्री परमेश्वरजी"

श्री कृष्णजी

तलवार (सही)

सिध श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री ग्रजीतसिंहजी वचनातु राय भगवानदास राजिसघोंत दीसे। सु परसाद वाचजो। ग्रठारा समाचार भला छे थोहरा देजो।

तथा श्रठे गोडवाड़ में फिसाद छे तिए। सूंथो रद बदल तुर्को सूंकरने थांहरा माएासा ने बिलाड़े ले जाग्रो। थांने हुकम छे। मंहरा खासा छोरू छो। लिखावत छे हमांसू काबू वर्गों सो करजो हुकम छे । संवत् 1752 रा जेठ सुदी 3 मु. घागाराव श्री मुखे ।

जब ग्रकबर डायलाएो पर चढ ग्राया तो भगवानदासजी ने मारवाड़ व गोढवाड़ के वीरों को इकट्ठा कर उससे युद्ध किया। ग्रपने बाल बच्चों (माएासों) को तो पहले ही बिलाड़ा भेज दिया था। युद्ध भयंकर हुग्रा। ग्राखिर ग्रकबर हार कर भाग गया। सबका दुख दूर हुग्रा। जनता सुख चैन से रहने लगी।

श्रकबर सुज लागाह, शिर छत्र श्राया सांभले। डायलागो भूपाल दे, भिड़ ग्ररिघट श्राघाह।। इस युद्ध में दिवान भगवानदासजी ने जो बहादुरी दिखाई थी, उनकी प्रशंसा निम्न शब्दों में की गई है।

त्रजड़ां बल तो पान, ग्राघोहिज उड़ादियो।

कम धज धिन कहवाड़ियो, भलो भलो भगवान।।

शोबा सगला सार, मारू लड़ मेटियो।

भिड़ पायो भूपालदे, इर्गा विध जस ग्रग्णवार।।

इस युद्ध से ग्रौरंगजेब भी खुश हुवा था तथा महाराणा
ने भी प्रशंसा की।

राजी होय मन राग, शाह ग्रोरंगशाह वासियो।
पूगो इम सम दायरे, दुनिया जस दिवागा।।
ग्ररघे भुज ग्रगजीत, भुज जै सिंह ग्ररघे मुपाणी।
भागीरथ निकलंगभड़, राखे कुलवट रीत।।
वीखो कियो वरवीर, ग्रजमल छल किधो ग्रभंग।
शाम धरम पालगा सुवल, नरा चढावगा वीर।।

ग्रौरंगजेब खुश होकर दिवान भगवानदासजी को बुलाकर मनशब देना चाहता था। लेकिन दिवान भगवानदासजी महाराजा की आज्ञा के बिना बादशाहा के पास नहीं गये। इस पर अोरंगजेब ने घर बैठे ही मनशब भेजा था।

घर बैठा घरा जारा, मनशब द्योरंग मेलियो।
भुज पूजो भगवान रा, बड़ा करे बाखारा।।

हालांकि ग्रौरंगजेब मुसलमान तथा भगवानदासजी का दुश्मन था। लेकिन भगवानदासजी ने ग्रपना योग्यता तथा वीरता से मनशब प्राप्त किया था। एक बार तुर्कों ने ग्रचानक धोखे से डायलाए। पर हमला कर दिवान भगवानदासजी का धन माल लूट लिया था। इस सम्बन्ध में महाराजा ग्रजीतिसहजी ने भगवान दासजी को हिम्मत बंधाई थी।

> "श्री परमेश्वरजी" तलवार सही)

सिध श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री ग्रजीतसिंहजी वचनातु चोधरी भगवानदास राज सिंघोत दिसे सु प्रसाद वाचजो। ग्रठारा समाचार भला छे थांरा देजो। तथा ग्ररदास थांहरी ग्राई। हकीकत मालूम हुई। मता लाख रो लूटाग्गी। तिग्गरी तो थे हकीकत तफसीलवार करेसा तरे म्हें सूं जाहर हुसी ने धरती में चेन हुयां सारी ही पाछी वाल स्यां। चाकरी की धेरी ने ग्ररज लिखी थी। सूं सारो खरी छे। ने रावतमुकन्ददासजो पिग्ग मांसू मालम बार दोय चार की छे। सूं थाहरा घर बराबर पिग्ग माहरे कोई न छे। चाकरी री भरपावसी। ने वले माहरा दिल में निवाजसरी छे। सू ही श्री परमेश्वरजी करसी तो वेगी पावसो हमार रा दिया उपरे निजर मत धरो। बड़ी निवाजसरी उम्मेद राखो। दिल में कुछ मत विचारो। म्हारा खास छोक छो। खातर जमा राखजो। संवत् 1753 रा चेत सुद 9।

महाराजा ग्रजीतसिंहजी तो भगवानदासजी पर बहुत खुश थे। साथ ही दुर्गादास ग्रौर भगवानदासजी के ग्रापसी सम्बन्ध बहुत प्रगाढ थे। जिन दिनों महाराजा ग्रजीतसिंहजी व दुर्गादासजी के दुख के दिनों में दिवान घराने ने जो सहायता की थी, उसी हेतु सादड़ी इजारे में दी हुई थी।

''श्री परमेश्वरजी सत छे''

स्वारूप श्री राज श्री भगवानदासजी जोग्यराज श्री दुर्गादासजी लिखंतु जुहार वाचजो। ग्रठारा समाचार श्री परमेश्वरजी रा परताप सूंभला छे। राज सदा भला चाहीजे। राज घणी बात छो। राज उशांत कोई बात न छे। ग्रप्रंच कागल राज रो ग्रायो। समाचार पूगीया राज कोठारी ताराचंद साथे हकीकत कहाड़ी थी। सो मांसु माल्म कीवी राज खातर जमा राखजो। राज राजी हूं सौ सो करसां ग्रीर राज रो घर छे। ग्रप्रंच सादड़ी इजारे लीवी छे। जिगारो राज ग्रादमी मेल ने भली भांत सूंजावतो करावसी। ने हासल ग्रावादान करावजो। इजारे छे तिग्म सूं कूब बधसी सो तो राज रो छे। ने इजारो छे ने इजारो हिज पूरो पड़सी तो भली बात छे। इजारा में कुछ घटसी तो महे निशा करावसा। वलता कागल समाचार वेगा देजो। संवत्1762 रा ग्रासाइ द्वितीय वद 3

दुर्गादासजी श्रौर भगवानदासजी के श्रापसी घरेलू सम्बन्धों की तो प्रशंसा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि जब दुर्गादासजी की पितन व पुत्री भगवानदासजी के पास ही रहते थे। दुर्गादासजी की पुत्री का सम्बन्ध दुर्गादासजी से पूछे बिना ही उदयपुर के महाराजकुमार तेजकरण के साथ कर दिया था। दुर्गादासजी को जब ज्ञात हुवा तो उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की। तथा सुभ-लग्न में दुर्गादासजी की गैर मोजूदगी में बाईजी का विवाह बड़े घूम धाम से कर दिया व खूब दहेज दिया। बारातियों की खूब खातिर की। उसके सम्बन्ध में महाराणा श्री श्रमरसिंहजी ने पत्र लिखा था।

"श्री परमो जयति"

श्री एकलिंग प्रशादातु

श्री गणेश प्रशादातु

(सही)

स्वस्ति श्री उदेपुर सुथाने महाराजाधिराज महाराणा श्री स्रमर्रासहजी स्रादेशांत चोधरी भगवानदासजी कस्य।

ग्रप्र ग्ररदास थांरी ग्रायी। समाचार मालूम हुवा। हुकम हुवो थो सो विवरो वे। कुंवर तेजकरण थां कने (राठोड़ दुर्गा-दासजी है) लीखियो सो पण मालूम हुवो। ग्रव कुंवर लाल परणवा ग्राया है सो कहे जिणी बात रो घणो जतन रखावजो। संवत् 1762 रा ग्रासाढ़ वद 5

बाईजी के विवाह में दुर्गादासजी की गेर मोजूदगी में बरात की जो खातर की गई थी, उससे महाराणा खुश होकर भगवान दासजी को पत्र लिखा था।

''श्री रामो जयति"

श्री गर्गश प्रशादतु

श्री एकलिंग प्रशादतु

(सही)

स्वस्ति श्री उदेपुर सुथाने महाराजाधिराज महाराणा श्री ग्रमरसिंहजी ग्रादेशांतु । चोधरी भगवानदास कस्य ।

भ्रप्नं कुंवर लाल परएावा स्राया सो म्राछी जाबता । किधी सो मूजरो हुवो । संवत् 1762 रा ग्रासाढ़ सुद 15 सिनु विवाह के बाद पुनःबाईजी को बिलाड़ा ही लाया गया था। महारागा ग्रमरिसहजी इस कार्य से बहुत खुश हुवे ग्रौर दिवान भगवानदासजी को एक हवेली बख्सीस की थी।

''श्री रामो जयति''

श्री गरोश प्रशादातु

श्री एकलिंग प्रशादातु

(सही)

स्वस्ति श्री उदेपुर सुथाने महाराजाधिराज महारासा श्री स्रमरसिंहजी स्नादेशांतु चोधरी भगवानदासजी कस्य।

ग्रप्रं हवेली सारू जायगा कोट माहे बाल सथी उतम करे। मया किधी। लांबी गज 81 इकयासी चोड़ी गज 52 बावन इग्गी जायगा ठा. भगवानदास रा बेटा पोता थी कोई बीलवा पावे नहीं प्रवानगी मसाग्गी चुत्रभुज संवत् 1765 ब्रखे पोह सुदी 5 री सु.

महाराजा अजीतिंसहजी को दिवान भगवानदासजी पर इतना भरोसा था कि भगवानदासजी किसी को जमीन या बेरा दे देते या उससे ले लेते तो महाराजा उस बात को मान लेते थे।

"श्री परमेश्वरजी" श्री महाराजाजी सहाय छे।

सिध श्री बिलाड़ा को टापते चोधरी भगवानदासजी योग जहांनाबाद थां भंडारी राव श्री खीवसीजी लिखवंत जुहार वाचजो ग्रठारा समाचार श्रो जो रा प्रताप करने भला छे थांरा सदा भला चाहिजे थे म्हारे घणी बात छो। थां उप्रान्त कई बात न छे। सो कागद मे की की मनवार लिखा ग्रप्रच पातशा ही घणा मेरबान छे। थाहरो बड़ो जलूस तलूकात कारण कुरब हुवो। सुथे हकीकत सामलीज हुसी फेर मूता बगताजी रा कागद सूं जांण सो' ग्रप्रच मूता तेजा भागचन्द

नूं बीलाड़ा में धरती दिराई सूं इए। जाहिर कियो के भगवान दासजी दीवी छे सो हमें इए। धरती आगे दीवी छे। तिए। माफक मापने पटो कराय देजो ने धरती री खेंचल कोई करे तिए। मने करजो। 'वलता कागल देजो। माह सुद 2 संवत् 1772 बिखे।

जब महाराजा अजीतसिंहजी का स्वर्गवास हो गया व महाराजा की गद्दी पर अभयसिंहजी विराजे तभी से वे दिवान भगवानदासजी पर प्रसन्न थे। उन्होंने अपने पिता के दुख के दिनों में की गई सहायता से प्रसन्न होकर एक गांव दिया था।

श्री कृष्णजी की तलवार "सही"

स्वारूप श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री ग्रजीतसिंघजी महाराज कुंवार श्री ग्रभेसिंहजी वचनांतु तथा भगवानदास राजिस लिखमीदासोत नूं मया करने गांव 1 प्रगने जोधपुर रो इनांम दाखल इनायत कियो छे ने ग्राईजी नूं चढायो छे सु संवत् 1764 री सांवणू थां ग्रमल पावसी विगत गांव-नांदण तवे पीपाड़ श्रागे खालसो थी रेख सुं 3001) री (विखा में चाकरी किधी तिस्मू निवाजियो) 1 गांव रेख 3001) रु. संवत् 1764 रा काती वद 8 मु. गांव तखतगढ जोधपुर हुवे श्रीमुख प्रवानगी मुकनदास सुजास सिघोत।।

दिवान भगवानदासजी के सांत रानियां थी (1) गजराकंवर परमार (2) जतनकंवर पिड़ीयार (3) ग्रतसुखदेभायलगीजी (4) गेराकंवर गेलोत (5) सीताकंवर चंदरावत (6 सुगगा कवर सांखली (7) सायरकंवर परवार। तथा ग्रापके नव पुत्र थे। (1) ग्रनोपसिंहजी (2) कल्यागादासजी (3) चंदरभागाजी (4) मवेदासजी (5) मुकनदासजी (6) हिमतसिंहजी

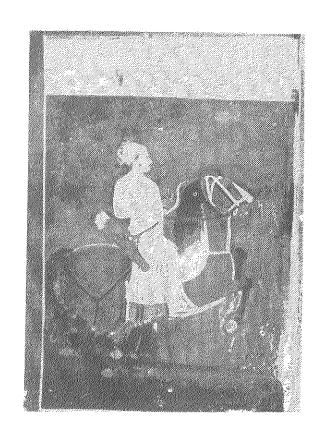

दियान भी कत्याराहासजी

(7) केसूदासजी (8) ग्रगांदकंवरजी (9) ग्रभयसिंहजी। सबसे बड़े कल्यागादासजी थे। संवत् 1773 के वैशाख वद 7 शनिवार को मामूली रोग से दिवान भगवानदासजी का देहान्त हो गया था। ग्रापके पीछे ग्रापकी सांत रागियां सती हुई थी तथा शालीस भक्तों ने ग्रात्म समर्पेगा किया था।

## "दिवान कल्यागादासजी"

जन्म—संवत् 1734 म्राषाढ़ सुद 10 पाट—संवत् 1773 वेसाख सुद 7 विवाह—संवत् 1758 स्वर्गवास—संवत् 1792 सावरा वद 13

दिवान भगवानदासजी के स्वर्गवास होते की खबर जब महाराजा अमेसिहजी को मिली तो वे बहुत दुखी हुवे और कल्यागादासजी को घेर्य बंधाया और पत्र लिखा।

।। श्री परमेश्वरजी सहाय छे ।।

### मोहर सही

रवारूप श्री ग्रनेक सकल ग्रोपमा विराजमाना ने महाराजा-धिराज महाराजा श्री ग्रजीतिसहजी महाराज कंवार श्री ग्रमेसिहजी देव वचनातु चोधरी कल्यागादास दीसे सुप्रसाद वाचजो तथा ग्ररज दासत ग्राई ने भगवानदास देह छोड़ी तिगा री ग्ररज लिखी थी। सूं मालम हुई ईश्वर रो चाह्यो थो सो हुवो। तूं किग्गी बात री दिलगीरी मत करे। महे थाहरे बाहत मेहरबान छा। तूं खातर जमा राखने हजूर ग्राऐ हुकम छे। संवत् 1773 रा प्रथम जेठ सुद 10 मुकाम गांव पीवर तोड़े।

इसी प्रकार का पत्र उदयपुर महाराणा संग्रामसिंहजी ने लिखा था।

#### ॥ श्री रामो जयति ॥

श्री गणेश प्रशादातु

श्री एकलिंग प्रशादातु

सही'

स्वस्ति श्री उदेपुर सुथाने महाराजाधिराज महाराणा श्री संग्रामसिंहजी ब्रादेशातु । चो. कल्यागादास कस्य ।

ग्रप्न ग्राया तथा चौधरी भगवानदासजी रामसरण हुवा तिएएरो विवरो लिख्यो । सो मालूम हुवो । चिन्ता मत करो । थे दरबार रा हो । संवत् 1773 रा प्रथम जेठ वदी 8 भोमे ।

कुछ समय बाद महाराजा जालोर बिराजते थे। श्रतः विदान कल्यागादासजी को जालोर बुलाया। वहीं पर दिवान साहब के डेरे पधार कर मातम पुरसी की रस्म ग्रदा की थी। मातम पुरसी की विगत—

1726) श्री जी महाराजजी मुहकांग रे वास्ते राज श्री कत्याग्रादासजी रेडेरे पधारिया इतरो निजर किधो।

1000) नकद अने रावली सुपारी तासली में घात ने मूंहडा स्रागे मेलिया।

601) घोड़ा 2 निजर कीधा—विगत।
300) खरीद तुरकी पीलो दिल्ली रो।
301) बछेरो बाजराज खाना जाद।

120) बहलीया दीय वगेड़ा देसी।

5) निछरावल

1726)

श्री जी फुरमायो थे छोरू छो खातर जमा राखजो। ने साथे उमराव था तिए कह्यो कल्याएदासजी थे बड़ा बखतावर ने श्री जी थांसू बहुत मेहरबान हुग्रा। वासरो वागो श्री जी पहिरयो। था ने जरकस री पाग हीरा-मोती पहरीया बड़ो बएाव ने श्री कल्याएदासजी रे डेरे जायगा में हुतो पाछा ग्राधी उपर घड़ी 4 बाजी तरे पधारिया। श्रावए वद 2 रिववार मुकाम जालोर संवत 1774

दिवान कल्यागादासजी का विवाह कंवर पद में हुम्रा था, उस समय दुर्गादासजी व म्रजीतिसहजी दुख के दिन काट रहे थे। इस पर भी उन्होंने न्योता भेजा था भ्रौर बहुत प्रसन्नता जाहिर की थी।

225) श्री महाराजा ग्रजीतसिंहजी जालीर से भेजे हस्ते सांखला कान्हा।

25) सिरपाव 7) मिसरू 7) पांगा कस्बी।

10) दुर्गादासजी भेजिया हा. मूता सुखा।

इसी प्रकार उदयपुर से न्योते आये थे।

301) महाराणा अमरसिंहजी भेजिया। घोड़ो 1 दुर्की नीलो कमेत कीमत 300)

11) पागा 5) बाशतो 5) पांगा सूथरा दोय।

महाराणा उदयपुर दिवान कत्याणदासजी पर बहुत प्रसन्न थे। महाराणा ने पांच गांव काट कर कत्याणपुरा गांव बसाने की ब्राज्ञा देकर बस्सीस किये थे।

''श्री रामो जयति''

श्री गरोश प्रशादातु

श्री एकलिंग प्रशादातु

(सही)

महाराजाधिराज महारागा श्री संग्रामसिंहजी श्रादेशातु चोधरी कल्याग्यदास-भगवानदास कस्य। ग्राम मया किधी विगत।

गांव श्रोडावडया रो खेड़ो उजड़ है से इ चार गांमा री कांकरा मांहे बसावोगा-प्रगने गोढवाड़।

नवो हुकम विगत गांमा रा कांकड़ जरा विचे । 1 गांम स्वीमेल 1 गांम देवतरा 1 गांम साडेरा 1 गांम ब्राह्मी 1 गांम अकवाड़ो ।

इसा खेड़ा रो नाम कल्यागापुरो हुकम परवानगी पंचोली बिहारीदास एवं संवत् 1771 वर्षे श्रासाढ़ सुद 11 शुभ्रे ।

यह गांव कल्यागापुरा-कल्यागादासजी को कुंवर पदवी में ही मिला था। जिससे इस गांव को बसा न सके थे। जब दिवान की गद्दी पर बिराजे तब दूसरा परवाना दिया गया था।

एक बार श्रावण के महिने में दिवान कल्याणदासजी जोधपुर महाराजा के पास ही थे। उस समय बादशाह ने महाराजा साहब को दिल्ली बुलाया था। महाराजा साहब ने दिवान साहब को भी साथ चलने की ग्राजा दी। दिवान साहब ने साथ चलने की ग्राजा को स्वीकार किया ग्रौर कहा कि मैं पहले बिलाड़ा जाकर काम काज देख ग्राऊं। फिर ग्रापके साथ चलूंगा। इसके दूसरे दिन ही रक्षा बन्धन का त्यौहार था। रक्षा बन्धन के दिन महाराणी च्वाणजी ने दिवान कल्याणदासजी को राखी बन्ध भाई बनाया था। महाराणीजी ने बडारन नाथी के साथ दिवान साहब के राखी भेजी थो। कल्याणदासजी ने सहर्ष राखी स्वीकार की ग्रौर 115) रु. नाथी को दिये। तथा ग्रपनो धर्म बहिन महाराणी च्वाणजी के ग्राठ मोंहरे सवाग को भेजी। बाद में महाराजा से बिलाड़ा ग्राने की ग्राजा मांगी। इस पर महाराजा

ने कहा ग्राज रूक जाग्नो। कल मैं तुम्हें हाथी इनायत करूंगा। फिर जाना। दूसरे दिन संवत् 1774 के भादरवा वदी 5 शुक्रवार को महाराजा ने दिवान करवासादासजी को हाथो इनायत किया।

250) दिवान कल्याणदासजी को हाथी इनायत किया।
नजर निछरावल हाथी पर सवारी कर डेरे ग्राथे।
200) 50) 3)
गुड़ बांटा हाथी के तिलक महावत को फुटकर
1) 1)

हाथी इनायत होने के बाद दिवान साहब ने बिलाड़ा श्राने की श्राज्ञां मांगी। महाराजा ने खुशी से श्राज्ञा प्रदान की। दिवान साहब अपनी हवेली पधारे श्रीर खूव खुशी जाहिर की। ठाकुर लोगों ने निछरावल की। उसके बाद हाथी पर सवार होकर बिलाड़ा पधारे। बिलाड़ा नगरवासियों ने खूब खुशी मनाई श्रीर गांजों बाजों से दिवान साहब को बधाया। कुछ दिन बिलाड़ा रहने के बाद वापिस "दिल्ली जाने हेतु" जोधपुर पधारे। श्रीर जाकर महाराजा से मिले।

महाराजा साहब दिवान साहब को साथ लेकर दिल्ली के लिये प्रस्थान किया। जोधपुर से रवाना होकर बिलाड़ा पधारे। बिलाड़ा ग्राकर महाराजा ने ग्राई माता के दर्शन किये व ज्योति में घृत भेंट किया। बिलाड़ा से रवाना होकर ग्रागे रास्ते में मुकाम करते हुवे दिल्ली पहुँचे। तीन चार माह तक दिल्ली में बादशाह के पास रहे। उन्हीं दिनों उदयपुर महाराणा का पत्र मिला। जिसमें दिवान साहब को उदयपुर बुलवाया था। पत्र प्राप्त होते ही दिवान साहब महाराजा की ग्राज्ञा ले उदयपुर के लिये रवाना हुवे। उदयपुर पहुंचने पर महाराणा ने बहुत खुशी जाहिर की।

तथा 5) रु. नजर किये। साथ ही एक बघेरा ग्रवलख ढाई साल का भेंट किया। उदयपुर में खास उमराश्रों में बैठक दी। उस समय कुंवर पदमसिंहजी भी साथ थे।

दिवान कल्यागादासजी चित के बड़े उदार थे। व खर्च खाता तथा मेहमानवाजी में दिल खोल कर खर्च करते थे जिसका प्रमागा है। उनकी पुत्री कुशलकंवर के विवाह में जो खर्चा किया था उसका विवरगा निम्न प्रकार है। यह विवाह संवत् 1782 के वेसाख सुद 15 को हुग्रा था।

गुड़ 572) मरा रु. 2069 ह०, घीरत 461) मरा परत 411 सेर लेखे 4098) रु., मूंग 771) मरा प्रत 1) मरा लेखे 771) रु., चीनी 118) मरा, दिलया 533) मरा बाजरी 460) मरा, मेवा 121 सेर, इतना तो खाद्य पदार्थ व्यय हुग्रा। रोकड़ रुपये लाखों खर्च हुवे। साथ ही इस विवाह में निम्न प्रकार न्योते ग्राये।

450) रु. महाराजा भ्रभेसिंहजी।

340) महाराजाधिराज बखतसिंहजी नागोर से भेजे । निवता में घोड़ो 1 नीलो, सिरपाव, पाग, पोतिया खीनखाब

500) रु. महाराणा संग्रामसिंहजी ने उनके प्रतिष्ठित मित्रों के साथ भेजे । श्री महकरणजी ने 1 घोड़ा भेजा ।

90) रु. मेड़ितया ठाकुर ग्रमेराजजी सवाग के साथ 90) रु रोकड़

100) रु. राज देवकरएाजी घोड़ो एक ने नकद 100) रु.

111) रु. राजश्रो चेनकरणजी बोडाणा वारसलजी रे साथे।

20) रु. बोडागा वारसलजी रा घरू।

12) रु. राठोड़ रूगनाथसिंहजी ।

चवारा प्रतापसिंहजी चत्र भुजोत घोड़ो भेजियो। महारागी कछवाहजी सवाग दो ग्रौर रोकड़ रुपया भेजिया।

महाराजा बखर्तासहजी दिवान कल्या ग्यादास जी पर बहुत प्रसन्न थे। एक बार महाराजा बिलाड़ा पधारे तब दिवान साहब ने खूब स्वागत किया। पीला महल में ठहराया। ग्रौर बहुन ग्रच्छी गोठ दी। जिसमें 500) खर्च हुवे थे। उन्हीं दिनों एक उर्जा नामक डाकू मारवाड़ व नागोर के गांवों में डाका डाला करता था। उस डाकू से जनता ग्रत्यन्त भयभीत थी। उस डाक् को जिल्दा या मुर्दा पकड़ने के लिये महाराजा ने ईनाम घोषित किया था। जब यह बात दिवान कत्या ग्रादासजी को मालूम हुई तो तुरन्त उरजा डाकू का पीछा कर उसे मार डाला। जिससे महाराजा बहुत खुश हुवे ग्रौर कहा कि तुम्हारा घराना स्वामीभक्त रहा है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ऐसा कह महाराजा ने 220 रू. ईनाम के दिये। उसके कुछ दिन बाद महाराजा बिलाड़ा पधारे। उन्हें भूलिग्यां महल में ठहराया गया था। खूब खातिर की। महाराजा ने खुश होकर बिलाड़े के सर्वोपरी बेरे (भादरवा व बीजुड़िया) बरुसीश किये।

कुछ समय बाद एक बार महाराजा दिवान कल्यारादासजी को साथ लेकर राजगढ पधारे। राजगढ पहुंचने पर पीछे से पत्र मिला कि मारवाड़ में लूट खसोट मच गई है। ऐसा पत्र प्राप्त होते ही महाराजा ने दिवान साहब को तुरन्त मारवाड़ भेजा। दिवान कल्यारादासजी ने मारवाड़ स्नाकर लूट खसोट करने वालों को मार भगाया। जिससे पूरे मारवाड़ में शान्ति हो गई। तब तक महाराजा जहांनाबाद पधार चुके थे। जब जहांनाबाद में महाराजा को खबर मिली कि लुटेरों को कल्यारादासजी ने मार भगाया है तो महाराजा ने खुशी जाहिए की ग्रौर जहांनाबाद से ही सोने के लगर, 300) रु. के भेजे। खाली वीर ही नहीं, कल्याग दासजी खेती में भी दक्ष थे। महाराजा को इन पर बहुत भरोसा

"श्री परमेश्वरजी सहाय छें"

मोहर सही हुकम से स्वाहप श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा श्री अभेसिंहजी देव वचनांतु । चोधरी कल्यागादास दीसे सु प्रसाद वाचजो ।

तथा थोंहरी हकीकत भंडारी ग्रनोपिस विस्ती छे। हासल रो घर्गो जावतो करे छे। इसा बात में थोंहरो मुजरो हुवो। फेर जाबतो पोहचने करजो। ग्रठारी तरफ सूं खातर खुस्याली राखजो। हुकम छे। संवत् 1784 रा मिगसर वद 10 मु. जहांनाबाद।

जदयपुर महाराणा श्रौर जोधपुर महाराजा के रियासती कामकाज कल्यागासिहजी की सलाह से हुग्रा करते थे। दोनों रियासतों को श्राप पर पूर्ण विश्वास था। जिसका प्रमागा निम्न पत्र से मिलता है।

''श्री रांमजी''

सिध श्री डायलागा सुभ सुथानेर सरब श्रोपमा छोछरी जी श्री कल्यागादासजी कंवर पदमसिंहजी जोग्य श्री उदेपुर जी श्री कल्यागादासजी कंवर पदमसिंहजी जोग्य श्री उदेपुर भाईजी श्री नगराजजी लिखंतु जुहार वांचजोजी। भारता है। राज रा सदा भला चाहिजेजी। राज सदा हेत इकलास रखावो। जिगा था राज रेने दिखगायां री फोज रे राड यो थो। ग्रह समाचार श्रठे पगा श्राया है जी। श्रठे राज रो दरबार जाए लड़ाई रो विवरो श्रीर दूसरा काम रो हमेसां विवरो लिखजो। श्रठे थांसू दुजी बात न छे। मिती श्रासाढ सुद 13 संवत् 1785 रा।

दिवान कल्याग्रदासजी तीर ग्रन्दाज भी बहुत ग्रन्छे थे। तथा ग्रापके कंवर पदमसिंहजी भी ग्रन्छे बाग्रबली थे। उदयपुर महाराग्गा-कंवर पदमसिंहजी से तीर चलाना सीखते थे। ग्रतः कंवर पदमसिंहजी तीरन्दाजी में महाराग्गा के गुरू माने जाते थे। विजयादशमी को हर वर्ष तीरन्दाजी की हाजरी देने कुंवर पदमसिंहजी व दिवान कल्याग्यदासजी उदयपुर जाया करते थे। यदि किसो कारग् विजया दशमी के पर्व पर उदयपुर नहीं पहुंच सकते तो महाराग्गा तत्काल पत्र लिखते थे। पत्र की नकल निम्न है।

''श्री रामो जयति''

श्री गणेश प्रशादातु

श्री एकलिंग प्रशादातु

''सही''

स्वस्ति श्री उदेपुर सुथाने महाराजाधिराज महाराणा श्री संग्रामसिंहजी त्रादेशातु चोधरी कल्याणदास कस्य ।

श्रप्रं थे हजू अरज मालम करे गया था। सो दशरावा. उप्र हूं तथा महारो बेटो तीरंदाज है। अवल हिरण ले हजूर आउंगा। सो न तो थो न थारो बेटो न हिरण आया। इबी प्रवाना दिष्ट थे तथा थारों बेटो ने अवल हिरण ले हजूर आवजो। ढील मत करो। संवत् 1776 वर्षे दुतिक आशोज वदी 77 शुकरवार सुभ्र।

दिवान कल्यागादासजी बीर, परोपकारी बहुत थे। उनकी प्रशंसा जितनी की जाय थोड़ी है। हर क्षेत्र में ग्राप दक्ष थे। उनकी विशेषता की प्रशंसा निम्न छुप्य में की गई है।

कमधिजयो किलयागा, करे सु सबद धर कीधो।
पोले लखां ग्रपार लखां, सुहडे जस लिधो।।
खड़ो न होवे खंभ, शाहाधाका ग्रालम सह।
कर बटका किलयागा, ताम नभ सुख किधो तह।।
दिन 2 प्रवाड़ किध दुभल, सुख सेंगा सामावियो।
कोढिया किया निकलंक तन, सरगाया दुख कांपियो।।
ग्रमत प्रवाड़ा इसा, किया कमधज किलयाणे।
परचा दिया ग्रपार, जके सेह ग्रालम जाणे।।
वचन साच सियवंत, बिजड़ बुधवंत महाबल।
इल कंको ग्राचार खंगा, खोगाला किया खल।।
ग्रग्थक ग्रछेह ग्रग्डिंग, ग्रघट वल ग्रखूट नित प्रतवरे।
बीलपुर नगर घर बास, बंध कलो एम राजस करे।।

उदयपुर महारागा जगतिसहजी श्रपने पूर्वज रायमलजी की प्रतिज्ञानुसार दिवान कल्यागादासजी को 50 बीघा जमीन भेंट की थी। जिसका परवाना निम्न है।

''श्री रामो जयति''

श्री गरोश प्रशादातु

श्री एकलिंग प्रशादातु

'सही'

स्वस्ति श्री उदेपुर सुथाने महाराजाधिराज महाराणा श्री जगतिंतवजो स्रादेशांतु-चोधरी कल्याणदास भगवानदास कस्य।

ग्रप्त धरती बीघा 50 पचास गांव डायलागों परगने गोढवाड़ रे पटे राठोड़ ग्रभेराम सांवल दासोत रे जगी माहे पड़त धरती टीला रो पावो। सो पटायत राठोड़ ग्रभेराम भरे देगा। पेहलो पीढी च्यार महारागा श्री राजसिंघजी थी सो महाराणा श्री संग्रामसियजी सुधी रा प्रवाना निजर हुवा। जंगा प्रवानां प्रमाणो मय्या कोद्यो । सो कूडो नवो दिवायल्यो गया। पड़त धरतो पत दाखल मया कीद्यी। प्रवानगो पंचोली बिहारीदास संवत् 1792 वर्षे सांवगा वदी 4 सिनु।

दिवान कल्याणदासजी के बड़े पुत्र दोलतसिंहजी जो कठोर स्वभाव व दिवान पद के योग्य न होने के कारण उमरावों ने सलाह कर उन्हें उतराधिकारी न बनाये जाने के विचार से पहले ही ईडर दरबार के पास भेज दिया था। दोलतसिंहजी फिर ईडर दरबार के पास ही रहे। वे ईडर की फोज में काम करते थे। एक समय युद्ध में दोलतसिंहजो का देहान्त हो गया। उनके पीछे उनकी पहन सती हुई थी।

सुत हुवो दोलतिसघ, उचम भवक रिएा धींग। तिरा करे तीरथधार, मंड मानपुर मंभार।। पिय संग परमार, सभी सही सत सिरागार। कही कंवर चोसंग कीध, दिल घमल होते दिध।। तेजा सधू तिरावार, जाय मिली सुरग मंभार।

दिवान कल्याग्णदासजी को आई माता का बहुत इष्ट था। आई माता की कृपा से वे जो बात कह देते वो सत्य होती थी। आप भविष्य वक्ता भी थे। उदयपुर महाराग्णा-कल्याग्णदासजी की बात को मिथ्या नहीं मानते थे। दिवान कल्याग्णदासजी ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाग्णी पहले ही कर दो थो। जो कि सत्य सिद्ध हुई।

संम्मत सतर सईक, मास सांवण वद तेरस। कलोताम सुरलोक, चको इंद दूजे एरस ॥ मांघ सीख रांणसू, कहे परलोक तणी कथ। स्रवावसां श्रग स्रवे, सती त्रण हुसी करे सथ॥

इम कहे स्राय बीलह नगर, रेगा करे ध्रम पुनिरुचिर। सुक्त प्रात समें वोहतो सुरग, स्रवतारी स्राई उचर।

दिवान कल्यागादासजी के पांच रानियां थी। (1) कायमदे भिट्यागी (2) केसरकंवर सांखली (3) किसनाकंवर परमार (4) दाखांकंवर चवागा (5) कसुंबा कंवर पीड़ियार। तथा चार कंवर थे। (1) चुतरिंसहजी (2) पदमिंसहजी (3) विजेसिंहजी (4) केनदासजी (5) दोलतिंसहजी। इन सबमें दोलतिंसहजी बड़े थे। लेकिन उन्हें पहले ही ईडर दरबार के पास भेज दिया था जहां युद्ध में वे स्वर्ग सिधार गये थे। उनके बाद पदमिंसहजी योग्य थे जो दिवान की गद्दी पर बैठे थे। दिवान कल्यागादासजी की भविष्यवागी के अनुसार संवत् 1792 के श्रावगा वद 13 सोमवार को दिवान कल्यागादासजी का स्वर्गवास हुआ था।

# "दिवान पदमसिंहजी"

जन्म—संवत् 1766 विवाह – संवत् 1790 यह पांचवा विवाह था । पाट—संवत् 1792 श्रावरा वद 13 स्वर्गवास—संवत् 1824 श्रासोज सुद 12 (जोधपुर में)

दिवान कल्याग्यासजी के स्वर्गवास हो जाने पर दिवान की गद्दी पर संवत् 1792 को पदमसिंहजी विराजे थे। उस समय इनकी ग्रायु 26 वर्ष की थी। बांग् विद्या में तो ग्राप ग्रपने पिता के समय से ही निपुग् थे। साथ ही जोधपुर महाराजा व उदयपुर महारागा ग्राप पर पहले से ही खुश थे।

दिवान कत्याग्यदासजी के स्वर्गवास की खबर महाराजा को जहांनाबाद में मिली थी। महाराजा साहब कत्याग्यदासजी को

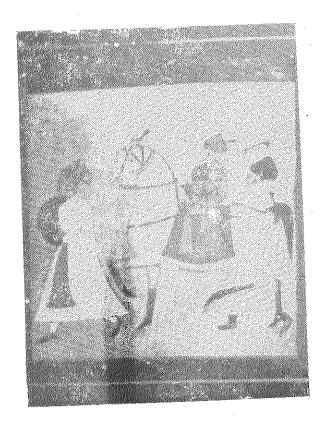

दिवान भी पदमसिंहजी

बहुत चाहते थे । देहान्त की खबर से महारागा ने बहुत रज किया था श्रौर वहीं से पदमसिंहजी को पत्र लिखा था ।

सिध श्री बिलाड़ा सुथाने चोधरीजी श्री पदमसिंहजी जोग्य जहांनाबाद थां मा. गोपालदास लिखतु जुहार वाचजो । ग्रठारा समाचार श्रीजी रा तेज प्रताप कर भला छे । राज रा सदा भला चाहिजे ।

अप्रं राज माह सूं सदा प्यार हत राखो तिगा था विशेष रखावसी-अप्रच राज रो कागद आयो समाचार वाच्या राज लिखियो थो कि चोधरी कल्याग्यासजी श्रावगा वद 13 राम कह्यो। सूपरमेश्वर सूं कोई जोर नहीं हैं। ईश्वर रो चाह्यो हुवो। राज लायक छे। और हकीकत सारी महे श्री हजूर मालूम कीवी छे। श्रीजी दिलासा फुरमाई छे। प्रवानो राज ने इनायत हुवो छे। मा. गिरधरदासजी रा कागद में घाल मेलियो छे सूं पोंहचसी म्हांसू कहग्गो आई सूहकीकत सारी श्रीजी तूमालम किवी छे। राज अठारी तरफ सूं भांत भांत कुसाली रखाजो। काम काज होवे वो लिखावसी बहुड़ता कागद सदा दिरावजो। भादवा वद 9 संवत् 1792।

दिवान पदमसिंहजी ने अपने पिता कल्याग्रादासजी के पोछे ज्याग बहुत भारी किया था। इससे आपकी बहुत बढाई हुई थी। महाराजा अभेसिंहजी-दिवान पदमसिंहजी को मातमपुरसी की रस्म अदा करने हेतु जहांनाबाद बुलवाया था। पदमसिंहजी जहांनाबाद गये। वहीं पर महाराजा अभेसिंहजी ने नियमानुसार डेरे पधार कर मातमपुरसी की रस्म अदा की थी। घोड़ा, सिरपाव, कड़ा, मोतियों की कंठी मर्यादा अनुसार दिये। पदमसिंहजी स्वरूपवान अधिक थे। जिस समय मातमपुरसी की रस्म के समय परम्परानुसार पोशाक धारग् किये हुए थे। उस समय ग्रत्यन्त स्वरूपवान दिखाई पड़ते थे। उस समय महाराजा साहब ने फरमाया कि तुम्हारी मोहन मूर्ति है। इसी से मैं तुम्हें मोहनदास के नाम से पुकारू गा। यह कह महाराजा ने सब जगह यह ग्राज्ञा प्रसारित करवा दी कि पदमसिंहजी को ग्राज से मोहनदासजी के नाम से पुकारा जाय। तभी से ग्रापका नाम मोहनदास पड़ा था।

#### ''छप्पय''

इरेय सकल वडरीत, ज्याग ग्रारंभ रचायो । पदमसिंघ ग्रवतार, सकलगत मृत मन भायो।। गंगा तीर मुकाम, महा छतरी मन रंजन । कलश चढाय प्रतिष्ट, कीध भवके भ्रम भंजन।। ग्रभिशेक प्रथम विध करदई, ग्रब ग्रभभाल मिलसिकयो। मरूधरां धीस दिल्लेस, जित पदम पहुंचे कुरब लिय।। ग्राज्ञा लिख ग्रजवेस, भतब ग्ररजी दरसाई। ग्रभ महारा जस लोभ, वात भ्रते वे फुरमाई।। तबे भारा ततकाल, व्यास प्रोयत पे म्रावे । खूनी गुनी समान, कही केसे भ्रम लावे ॥ जगनाथ कही ध्रम शामरी, सदा फते फ़्रमावसी। कलियाण पाट पदमेसरे, मातमपूरसी आवसी।। महाराजा अभगाल, पदम डेरे पधराया । मातमपूरसी कराय, श्रस्व निजरे गुदराया ॥ नाम जू मोहरादास, मुखां कमधेस कहायो। दो घोडा सिरपाव, कड़ा मोती मन भायो ॥ दिय विदा रीत मरजाद सूं, अरठ ग्रंब श्रख्ण कियो। प्रबील आय हरखाय घरा, मान व्यास भृत जसलियो ।। मातमपुरसी की रस्म ग्रदा होने के बाद जब दिवान साहब बिलाड़ा पधारे तो उदयपुर महाराएग ने उन्हें बुलाया। महाराएग पदमसिंह पर कुंबर पद से ही खुश थे। उन दिनों मेवाड़ के रजवाड़ों पर टका की लाग लगती थी। इस टके की लाग को दीवान पदमसिंहजी ने उदयपुर महाराएग से माफ करवाई थी। जिसका प्रमाएग निम्न परवाना से मिलता है।

"श्री रामो जयति"

श्री गणेश प्रशादातु

श्री एकलिंग प्रशादातु

'सही'

स्वस्ति श्री उदेपुर सुथाने महाराजाधिराज महारागा श्री जगतसिंहजी स्रादेशातु चोधरी पदमसिंह कस्य ।

श्रप्त थाहरे दरबार रो टको रा रु. 6001) रु० छव हजार एक हुवा था। सो माफ हुवा है। सो चोलगा नहीं व्हेला। खातर जमा राखे। हजूर श्रावजो। थारी मरे मरजाद है। सो साबत है। प्रवानगी धाव भाई देवा संवत् 1773 वर्खें माह सुद 8

दीवान पदमसिंहजी की प्रशंसा निम्न शब्दों में की गई थी। तखत कलारे नाम, मोहणदास महाबली। नव खंड पृथी नाम, ग्राई गादी श्रोपियो।। सागे ग्रंग सभाव, गत नायक भारी गुणा। दिल उजल दरियाव, रिधधारी राजस करे।। बड़ा लियण पाखाण, वडा वंडाला वंदिया। जुगत सकल विध जाण, रोहित जिम मोटो रती।।

मेवाड़ में ऐसा क़ुरब था कि महाराएा। को निवते में घोड़ा नजर करना पड़ता था। दिवान पदमसिंहजी ने भी निवते का घोड़ा नजर किया था। "श्री रामो जयति"

श्री गणेश प्रसादातु

श्री एकलिंग प्रसादातु ।

'सही'

स्वस्ति श्री उदेपुर सुथाने महाराजाधिराज महाराणा श्री जगतसिंहजी ग्रादेशातु चोधरी पदमसिंह कस्य।

श्रप्र ग्ररदास ग्राई समाचार मालूम हुवा। नोहता रो घोड़ो मोकल्यो सो नजर हुवो। संवत् 1796 वर्षे श्रावरण वदी 7 वार सोम।

एक बार संवत् 1801 में गोढवाड़ के ग्राम मांडल में सीरिवयों ग्रीर वहां के ठाकुर के ग्रापसी मनमुटाव हो जाने से समस्त सीरवी गांव छोड़कर कहीं ग्रन्य जगह जाकर बस गये थे। (इसे छोडागा कहते हैं) ठाकुर साहब के सभी बेरे पड़े रह गये। ग्राय ठप्प हो गई। उन्होंने सीरिवयों को बहुत समफाया लेकिन वे माने नहीं ग्राखिर मांडल के ठाकुर सुरतानसिंहजी दिवान पदमसिंहजी (मोहनदासजी) के पास जाकर सीरिवयों को बसाने की ग्ररज की। दिवान साहब ने सीरिवयों को समभा कर पुनः मांडल में बसाया। जिसका प्रमाग निम्न प्रवागा है।

श्री माताजी प्रशादातु (सही)

राजि श्री सुरतानसिंहजी कंवर श्री उम्मेदसिंहजी लीखावंतु गांव मांडल में सीरवी लोक बसता न था। तलाख श्री सो हो मार राजि श्री मोहणदासजी, गांव मांडल में सीरवी लोगां नु बसाया सो अरट 1 खीदावों श्री माताजी नु केसर रो चढायो। छे सो इए। ग्ररट रो भोग ग्रावसी सो श्री माताजी रे केसर चढसी ग्रो ग्ररट श्री माताजी रो छै। संवत् 1801 जेठ सुद 2 लीखत सुजग साख 1 मद्रचावागजी री छे।

संवत् 1807 में महाराजा रामसिंहजी बिलाड़ा पधारे थे। दिवान मोहनदासजी ने बहुत अच्छी खातिर की थी। महाराजा रामसिंहजी स्नाई माता के मंदिर में दर्शन करने पधारे। तभी महाराजा साहब ने स्नाई माता के केशर धूप हेतु बेरा उगिएया भेंट किया था। जिसका परवाना निम्न है।

> मोहर (सही)

स्वित श्री श्री राजराजे महाराजाधिराज महाराजा श्री रामिसहजी देववचातु कसबे बीलाड़े सीरवीयां रे बडेर श्री ग्राईजी रे थान दरसएा नुंपधारिया जद ग्ररट 1 एक उगवणीयो दरबार रो केसर नुंचढायो छे सो पसायतो वायां जावसी हुकम छे संवत 1807 रा पोष सुद 4 मु. गाव खारीये।

संवत 1820 में गोढवाड़ के 2000 सीरवी मेवाड़ त्याग कर जालोर चले गये थे। जिससे मेवाड़ की आय कम हो गई थी। इससे महाराणा जगतिसहजी को चिन्ता हुई। उन्होंने पदमिसहजी को पत्र लिखा कि किसी भी तरह सीरवियों को पुन: गोढवाड़ में लाकर बसाओ। सीरवी केवल आपही की बात मानते हैं। पत्र मिलते ही दीवान पदमिसहजी तुरंत जालोर गये और सीरवीयों को समक्ताकर पुन: गोढवाड़ में लाकर बसाया।

''श्री रामो जयति'

श्री गरोश प्रशादातु

श्री एकलिंगजी प्रशादातु

(सही)

स्वस्ति श्री उदेपुर सुथाने महाराजाधिराज महाराणा श्री जगतसिंहजी वचनातु । चोधरी पदमसिंह कस्यः ।

ग्रप्त पड़गना गोढवाड़ रा गामा रा सीरवी छोड़ने जालोर जायने पाग बांबे। जालोर जांय थां सो नु बिलाड़ा थी दोड़े ग्रावे गोढवाड रा गामा में ने सीरवीया थी साथी दिलासा करे गोढवाड़ रा गामा में थां राख्या ने जावा दीधा नहीं सो इगो बात में थारो मुजरो हुवो ने ते ग्ररज कराई सो गांव एक दोय उजड़ पड़या व्हे ने जगी गाम में धरती घगी व्हे ने तलाब कुवा नहीं व्हे ने पड़त व्हे। दरबार माफक हासल बंद बेठतो व्हे सो मोहे सोपावतो धरती हकावे। दरबार हासल वदे सो हुकम है सो नु गाम ग्रटकल से तो है। ग्राम सोपायगी सो गांमा री जमायत हुवा हासल ग्राया थारो मुजरो व्हेगो। ने दिवावेगो। ने जगी गाम री जमीयत करोगो सो बांटो छूट मेल तूं कहेगो जगी प्रमागो दे ने गोढवाड़ रा गामा रा सीरवी सारा नातवान है सो वोहरे बरतन सु दिलासा रा ने वरस 3 हुवा नादारी थी सो हासल उपज्यां माफक दस्तूर बधाय दीजो। प्रवानगी पंचोली छाजू संवत् 1821 वर्षे जेठ सुदी 7 रा।

दिवान पदमसिंहजी इन्दोर मल्हार राव के भी मित्र थे। वे अवसर अपने पट्टे के गांवों में जाते थे तभी मल्हार राव से मिलते थे। मल्हार के वहां इनकी अव्वल दर्जे के सरदारों में बैठक थी। इन्दोर रावजी राजश्री मोहनदास लिखा करते थे। इन्दोर मल्हार राव के साथ आपने कई बार वीरता दिखाई थी। कुंवर

हरिदासजी कई बार ग्रापके साथ इन्दोर जाया करते थे। रावजी हरिदासजी को बहुत चाहते थे।

दिवान पदमसिंहजी के पास एक बहुत वेगवान हाथी था। संवत् 1818 में घाव भाई जगनाथजी के विवाह में इस हाथी को मांग कर ले गये थे। लेकिन हाथी वापिस नहीं लोटाया था। इस पर महाराजा विजेसिंहजी को शिफारिस की गई तभी हाथी पुनः प्राप्तः हुग्रा था। एक बार ग्रापने महाराजा की ग्राज्ञा से दक्षिशायों पर चढाई की थी। उस युद्ध में ग्रापने वीरता का परिचय दिया था। पदमसिंहजी की वीरता को देख दक्षिशायों ने भी दांतों तले उंगली दबाई थी। ग्रापकी वीरता की प्रशंसा निम्न प्रकार की गई।

हे वालां हुकले कट्ट, पेखंडा कमाला।
गे खंभा हिन्दुले, रूले गल भिर तिरमाला।।
मद कपोल भल हले, तला खलहले स्रोरा।
भमर श्रुतां भयाहणे, घरण मद मत रस घेंरा।।
ललवतां सूंड डूंडालियां, करेगाज नभ घण कली।
काला पहाड़ स्रंगाकरी, रहे मत षट रित रली।।

इस युद्ध में महाराएगा ग्रभयिसहजी भी साथ थे। इस युद्ध के बाद फोज सम्बन्धी कार्य से तीन नरेशों की अनुमित से मल्हार राव के पास भेजा गया था। वहां कुछ समय रहने के बाद संवत् 1795 की माह सुदी 13 शिनवार को मल्हार राव की ग्राज्ञा नेकर वापस श्रा रहे थे। रास्ते में बांसवाड़ा में डेरा डाला। वहां पर रात में पं. रामजी लिखमन का भाई कई सवारों के साथ श्रचानक टूट पड़ा क्योंकि वह मारवाड़ से विरुद्ध था।

खूब युद्ध हुआ। अनेक योद्धा मारे गये। अन्त में पदमसिंहजी की जीत हुई। यह वृतान्त सुन महाराजा बहुत खुश हुवे।

परम्परानुसार महाराजा को होलों की गोठ देने हेतु विलाड़ा ग्रामंत्रित किया। महाराजा संवत् 1803 के चेत वदं 7 को बिलाड़ा पधारे। यहां पर महाराजा को बहुत ग्रच्छी होलों की गोठ दी थी। उस समय महाराजा साहब बहुत खुश हुवे ग्रौर 5) ह. नजर व 3) ह. निछरावल के किये थे।

एक बार संवत् 1804 की कार्तीक सुद 13 को महाराजा श्री अभेसिहजी ने प्रतिष्ठित सेनिकों के साथ दिवान साहब को देवगढ़ रावजी के पास युद्ध सम्बन्धी कार्य हेतु भेजा। देवगढ के रास्ते में जहां 2 रूके वहां पर उन्हें हाथी सिरपाव देना चाहा। लेकिन इन्होंने इन्कार कर दिया। देवगढ पहुंचने पर रावजी ने अच्छी खातिर की। कार्य समाप्त होने पर पुन: बिलाड़ा श्राये।

उदयपुर महारागा स्ररसिंहजी ने भी स्रपने पूर्वज रायमलजी की प्रतिज्ञानुसार 50 बीघा भूमि भेंट की थी।

''श्री रामो जयति''

श्री गणेश प्रशादातु श्री एक लिंग प्रशादातु (सही)

स्वस्ति श्री उदेपुर सुथाने महाराजाधिराज महाराणा श्री ग्ररसिंहजी ग्रादेशातु चोधरी पदमसिंह कल्याणसिंघोत कस्य।

ग्रप्त धरती बीघा 50 पचास गांव डायलाएो बड़ो परगते गोढ़वाड़ रे पटे राठोड़ इन्द्रसिंह धरती माहे पड़त धरती टीला री पावे सो महाराएग श्री जगतिसहजी रा प्रवाराग प्रभातो पटो किधा पड़ेत ती माहे कुडो नवो दीवाय जी जो। प्रवानगी साह सदा रामदेवरा संवत् 1817 वर्षे ग्राषाढ़ वदी 14 बुधवार। संवत् 1810 की कार्तिक कृष्णा 1 को ग्रमफेरा दरबार ने दिवान पदमसिंहजी को गांव सोयला दिया था। ग्रमफेरा से विदा होकर रामचन्द्रजी जो इनके परम मित्र थे। उनके गांव वेदले उनकी बाई की शादी में शामिल हुवे। महाराजा भी वहां विराजते थे। उस समय महलां में नजर निछरावल हुई थी। दिवान पदमसिंहजी ने भी घोड़ा एक पीलो चंदण कपूर निवते में ग्रौर सवाग के 500) रु. दिये थे। वहां से विदा हो बड़ोदा रूके। वहां से संवत् 1811 में राजा विजेसिंहजी की सेवा में प्रस्तुत हुवे। 3-4 माह वहां रहे। फिर 1812 में महाराणा साहब ने ग्रपने जन्म दिन पर बुला लिया। ग्रापके साथ कुवर हरिदासजी भी थे। दोनों पालखी में विराजमान होकर उदयपुर पधारे। महाराणा ने ग्रच्छी खातिर की। उस समय उदयपुर से भात के प्रति सप्ताह 188) रु. इन्हें मिलते थे। इतना खर्च बड़े 2 रईसों को भी नहीं मिलता है। यह बड़े ग्रारचर्य की बात है।

संवत् 1812 में हरिदासजी को साथ लेकर इन्दोर गये थे। हरिदासजी को इन्दोर में ही फोज में रख दिया। तीन चार साल तक हरिदासजी इन्दोर ही रहे। फोज में बहुत नाम कमाया था। फिर वहां से बिलाड़ा आये।

संवत् 1814 में काती सुद 7 शुक्रवार को जोधपुर महाराजा एक बार बिलाड़ा पधारे थे। उस समय दिवान पदमसिंहजी ने खूब खातिर की थी। तथा ग्रपने खास भवनों में ठहराया। महाराजा ग्राई माता के मंदिर में दर्शन करने पधारे। महाराजा ने ग्राई माता के 250) है. छत्र हेतु भेंट किये। तथा ग्रखंड ज्योति हेतु 200) है. प्रति वर्ष घी के लिये देने की ग्राज्ञा प्रदान की। ग्रापके पांच पुत्र थे। 1. खींवराजजी 2. मेगराजजी 3. हरीदासजी 4. जीवणदासजी 5. सांवलदासजी। हरीदासजी सबसे बड़े पुत्र थे। तथा पदमिसहजी के पांच रानियां थी। 1. जाड़ीजी 2. गहलोतणाजी (पटरानी) 3. हाबड़जी 4. मुलेबीजी 5. लटेचीजी।

दिवान पदमसिंहजी ज्यादातर जोधपुर रहा करते थे। संवत् 1824 के ग्रासोज सुद 12 को मामूली रोग से ग्रापका जोधपुर में ही स्वर्गवास हो गया था। जोधपुर से बिलाड़ा लाये गये। पदमसिंहजी के पीछे उनकी पांच रानियां सती हुई थी।

एक बही में सितयों का विवरण इस प्रकार मिलता है। दिवान मोहनदासजी देवलोक हुवा जोधपुर में ने दाग पड़ियों बिलाड़ा। संवत् 1824 रा ग्रासोज सुद 12 उगारे पीछे सितयां हुई जिगारो खर्चों।

जाडीजी—गेहलोतराजी (पटरानी) पोशाक के कुल 153) ह. साड़ी जरी री 25) ह. चराणो खेमखाब 40) ह. कांचली 2) ह. रोकड़ 60) ह. थिरमो 26) ह.

वहुजी हांबड़जी रे20) रु. पोशाक रा ।लाडीजी मुलेवीजी रे20) रु. पोशाक रा ।लाडीजी जाड़ेलीजी रे20) रु. पोशाक रा ।लाडीजी लटेचीजी रे39) रु. पोशाक रा ।

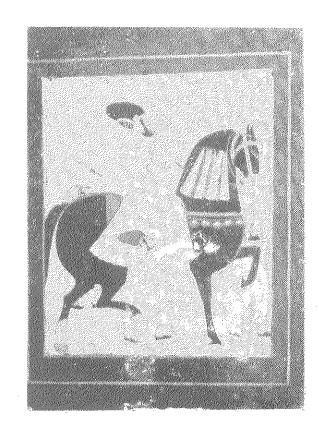

दिवान भी हरोदालजी

## "दिवान हरीदासजी"

जन्म—संवत् 1791 पाट—संवत् 1824 विवाह—संवत् 1835 लगभग स्वर्ग—संवत् 1842 चोलोमेसर में

दिवान हरीदासजी बड़े वीर प्रकृति के थे। ग्राप ग्राई माता के परम भक्त थे। ग्रापने ग्रपने पिता पदमिसहजी के पीछे बहुत बड़ा ज्याग किया था। जिसमें लाखों रुपये खर्च हुवे थे। पाट बैठते ही ग्राप महाराजा विजेसिहजी के साथ फोज में पधारे थे। तब महाराजा ने फरमाया कि इनकी ग्रभी मातमपुरसी नहीं हुई है। ग्रतः मातमपुरसी की ग्राज्ञा प्रदान की। दिवान-हरीदासजी उस समय परबतसर में थे। ग्रपने डेरे में मातमपुरसी की तैयारी की। महाराजा साहब डेरे पधार कर मातम-पुरसी की रस्म ग्रदा की। खूब नजर निछरावल हुई।

कुछ समय परबतसर रह कर स्रापने महाराजा से बिलाड़ा स्राने की स्राज्ञा मांगी । महाराजा ने विदा होते समय सिरपाव खीनखाब का पाग जरकस की पोतिया जरी का कड़ा हैम का स्रोर एक मोती नाम का घोड़ा बख्सीस किये । बिलाड़ा स्राने पर मल्हार राव ने इन्दोर बुलवा लिया । स्राप इन्दोर पधारे । वहां कई दिन रहे । स्रपनी जागीर के गांव स्रल्हेर, स्रामद, हासलपुर के पट्टे वापिस करवा कर राज श्री हरीसिह के नाम लिखवाये । इन्दोर राज में इन्हें राजश्री व ठाकुर की पदवी प्राप्त थी ।

दिवान हरीदासजी को पालखी की सवारी का बहुत शोक था। मल्हार रावजी ने इनके पालखी खर्च हेतु 1000)रु. सालाना मुक र्र कर दिया था। ग्राई माता की दिवान हरीदासजी पर ग्रनन्त कृपा थी। ग्राप ग्राई माता के ग्रदूट भक्त थे। संवत् 1833 में गोढ़वाड़ के बाबा गांव के सीरिवयों के वहां के ठाकुर से कुछ मन मुटाव हो जाने से सीरिवी गांव छोड़ कर चले गये थे। तब ठाकुर साहब ने ग्राई माता के पूप दीप हेतु एक बेरा भेंट किया। तभी दिवान हरीदासजी के समभाने पर समस्त सीरिवी पुनः ग्राकर गांव में बसे। ठाकुर साहब के परवाने की नकल निम्न प्रकार है।

'श्री रामजी'

'सही'

सिध श्री राजश्री बीसनसींघजी लीखावता ग्रप्रंच गांव बाबागांम खारलीया लोक रहण री ग्रडग थी सोत उग भांगी जदी ग्ररट 1 बाबा गांम रो श्री माता जीनु केसर रो चढायो तण रो हासल गांव बीलाड़े पोहंचसी सं. 1833 ग्रासाढ वदी 9

जब कभी दिवान साहब बाहर दोरे पर जाते थे तो परम्परा
से हाथी की सवारी पांव में सोने का लंगर, साथ में नगारा निशान
बजते हुवे बेरोकटोक जाया करते थे। इसी प्रकार दिवान
हरीदासजी नगारा निशान के साथ घोड़े पर सवार होकर इन्दोर
राज्य के चोलीमेसर स्थान से गुजर रहे थे तो उसी समय प्रपने
महलों में बेठी ग्रहिल्या बाई के कानों में नगारे की ग्रावाज
पहुंची। तत्काल ग्रपने मन्त्री से पूछा कि मेरे राज्य में यह
नगारा निशान बजाता हुग्रा कौन ग्रा रहा है। जाकर तुरंत
उसे रोक कर मेरे सामने ला उपस्थित करो। मंत्री ने देखा ग्रीर
कहा कि बिलाड़ा के ग्राई माता के दिवान है। मंत्री दिवान
साहब के पास जाकर ग्रहिल्या बाई का संदेश सुनाया। ग्रहिल्या
बाई का महल नर्बदा नदी के किनारे बना हुग्रा था। तथा दूसरे

किनारे पर दिवान हरीदासजी खड़े थे। उसी समय ग्रहिल्या बाई ने कहा कि यदि तूं है जिस हालत में घोड़े पर बैठा हुआ नर्वदा पार कर मेरे पास आ जावे तो मैं समझंगी कि तम आई माता के दिवान हो। यह सनना था कि दिवान हरीदासजी ने नर्वदा में स्नान कर वहीं पर बैठ कर श्राई माता का ध्यान करने लगे। ऐसे धर्म संकट में पड़े अपने दिवान को देख आई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर हरीदासजी को वचन दिया कि मैं तेरी पूठ पीछे हाजर खड़ी हूं। तूं निडर होकर नदी पार कर ले। इतना कह आई माता अलोप हुई। दिवान हरीदासजी भट घोड़े पर सवार हुवे और घोड़े को नर्बदा में उतार दिया। श्राई माता के चमत्कार से नर्बदा का पानी दो भागों में बट गया। दिवान साहब को रास्ता दे दिया था। जब हरीदासजी नर्वदा पार कर ग्रहिल्या के महलों के पास पहुंचे तो ग्रहिल्या बाई ने यह चमत्कार देख दंग रह गई ग्रौर भट दोड़ कर ग्रपने महलों से नीचे ग्राकर हरीदासजी के पांवो में गिरने लगी। उसी समय हरीदासजी पीछे लौट गये ग्रौर नदी के किनारे अपना शरीर त्याग दिया साथमें उनके स्वामी भक्त घोड़े ने भी अपने प्राणा त्याग दिये। हरीदासजी की चोलीमेसर में समाधी बनाई गई। स्राज भी लोग बड़ी श्रद्धा से पूजा करते है। दिवान हरीदासजी ने संवत् 1842 श्रपना शरीर त्यागा था। दिवान हरीदासजी के दो रानियां थी। 1. बाघेलीजी 2. कागराजी। कागराजी को हरीदासजी से विवाह के कुछ समय बाद मन से उतार कर दूसरा विवाह बाघेलीजी से कर लिया था (कागगाजी रात दिन आई माता की भक्ति किया करते थे। जब हरीदासजी ने समाधी लेली तो ग्राई माता की कृपा से कागएाजी को यहां बैठे ही ज्ञात हो गया था। तुरन्त अपने पुत्र उदेसिंहजी को बुला कर कहा कि दिवान साहब स्वर्गलोक पधार गये हैं। शिद्र उनका मोलिया (साफा) मंगवावो। मैं उनके पिछे सती होऊंगी। यह सुन उदेसिहजी ने एक ऊंट सवार को चोली-मेसर भेज कर हरीदासजो का मोलिया मंगवा कर कागणजी को दिया। इस पर कागणजी ने कहा यह मोलिया बाघेलीजी को दो। जब बायेलीजी के पास गये तो उन्होंने सती होने से इन्कार किया इस पर कागणजी मोलिया लेकर माटमोर के बाग में समाधी ली व बायेलीजी को श्राप दिया कि तूं पतिवृता नहीं है। ग्रंधी होगी। ग्रौर दिवारों से टक्करे खायेगी। सती के श्राप से बायेलीजी ग्रन्धी हो गई। दिवान हरीदासजी के दो पुत्र थे। 1. उदेसिहजी 2. लालसिंहजी।

# "दिवान उदेसिहजी"

जन्म —संवत् 1798 विवाह—संवत् 1822 चेतवद 2 पाट—संवत् 1842 चेत वद 2 स्वर्ग—संवत् 1858 वेसाख वद 6

जब दिवान हरीदासजी ने चोलीमेसर में समाधी लेली। तब उनके पुत्र उदेसिंहजी दिवान की गद्दी पर बिराजे।. हरीदासजी के समाधि लेते ही ग्रहिल्याबाई को ग्राई माता के चमत्कार का पता लगा। ग्रीर उसने बहुत रंज किया। उसी समय जोधपुर महाराजा को पत्र लिखा। ग्रहिल्या बाई के पत्र की नकल।

#### "श्री रामजी"

सिध श्री सरव ग्रोपमा महाराजाधिराज राज राजेश्वर महाराज श्री बीजेसिंहजी जोग्य श्री ग्रहिल्याबाई होल्कर केन।



दिवान श्री उदेसिहजी

बंचजो अठा के समाचार भले हैं। राज के समाचार सदा भलो चाहीजे। अपरंच राज श्री हरीदासजी श्री भवानी भगत वासी कसवे बीलाड़े के देवलोक हुवे सो देव इच्छा से किसी का जोर नहीं इस वास्ते लीखों छा सो अब जो कोई इनके घराने माहे से पाट बेठ कर श्री श्री की भगती कबुल करे उनकी हरेक प्रीकरी गोर रखावाला सो सुकर गुजार होय कर ग्रासीरवाद देते रहेंगे। ठेठ से सुभचींतक उठाई का छे अठे व्योवहार राज ही को जागा कागद समाचार हमेसा लीखाबुग्रोला मिती चेत वदी 8 संवत 1842

दिवान उदेसिहजी अपने पिता की भांति आई माता के अनन्त भक्त थे। आप एक वीर पुरुष थे। अहिल्या बाई आपको बहुत आदर देती थी। कई बार इन्दोर भी बुलाया था। दिवान उदेसिहजी अहिल्या बाई के साथ कई बार युद्ध में भी पधारे थे। इनकी वीरता देख अहिल्या बाई बहत खुश होती थी।

ग्रहिल्या बाई के बाद इन्दोर के काशीराव होल्कर ने दिवान उदेसिहजी को ग्रपनी सेना का सेनापित बनाया था। काशीराव का कहना था कि इन्दोर ग्रौर होल्करों की ताकत ग्रापके हाथ है। जब जोधपुर महाराजा पीपाड़ पधारे तो दिवान उदेसिहजी को पीपाड़ बुलाकर परम्परानुसार मातमपुरसी की रस्म ग्रदा की थी। खूब नजर निछरावल हुई। महाराजा को ग्राप पर बहुत भरोसा था। राजकाज के कार्य की सलाह भी

एक बार महाराजा संवत् 1855 में बिलाड़ा पधारे थे। उस समय दिवान उदेसिंहजी ने महाराजा की बहुत भ्रच्छी खातिर की थी। महाराजा के साथ महारानी बाधेलीजो भी स्राये हुवे थे। महारानीजी ने उदेसिंहजी को खुश होकर मिठाई हेतु रुपये बख्से थे। जब तक महाराजा और महारानी बिलाड़ा ठहरे। उस वक्त तक बहुत श्रच्छी खातर की थी। विदा होते समय महाराजा व महारानी ब्राई माता के दर्शन करने पधारे। उस समय 343) इ. व 6 मोहरे छत्र हेतु श्राई माता के मेंट किये थे।

दिवान उदेसिंहजी भ्रक्सर इन्दोर ही रहा करते थे। एक बार मारवाड़ में युद्ध भड़क गया था। उस समय महाराजा ने पत्र लिखकर ग्रापको इन्दोर से बुलाया था। यहां भ्राकर बीकानेर, रतलाम, ग्रमफेरा म्रादि के कई रईसो के साथ युद्ध में वीरता दिखाई थी। जिससे श्रापकी ख्याति बहुत फैल गई थी। यहां तक को पीपाड़ व जोधपुर के मेड़तिया गेंट के बाहर महाराजा के साथ युद्ध में वीरता का परिचय दिया था। उसके बाद ग्राप ज्यादातर जोधपुर ही रहा करते थे। दिवान उदेसिंहजी के एक ही पुत्र ग्रनोपसिंहजी थे। ग्राप ग्राई माता के भक्त इतने थे कि ग्राई पंथी इनको बहुत ग्रादर से पूज्य माना करते थे। जोधपुर में मामूली रोग से आपका संवत् 1858 के वेसाख वद 7 शुक्रवार को स्वर्गवास हो गया था। उसी समय पालखी द्वारा विलाड़ा लाये गये थे। दिवान उदेसिंहजो के देहान्त के समय कुवर अनोपसिंहजी मात्र तीन साल के ही थे। राणीजी शोढीजी उनके पिछे सती हुई थी तथा ग्रापके 50 श्रदालू भक्तों ने ग्रापके साथ भ्रात्मसमपेगा किया था। ग्रात्मसमपेंगा करने वाले भक्तों का विवरण निम्न प्रकार है।

14 ग्रादमी ग्रीर ग्रीरते बडेर के, 5 ग्रादमी ग्रीर ग्रीरते विवाहा के, 4 ग्रादमी ग्रीर ग्रीरते ग्रटबड़ा के, 5 ग्रादमी, जीरते डायलागा के, 4 ग्रादमी व ग्रीरते खींवले के, 5 ग्रादमी ग्रीरते डायलागा के, 4 ग्रादमी व ग्रीरते खींवले के, 5 ग्रादमी व ग्रीरते बारावा के, 2 ग्रादमी नाडोल के, 11 मालवे के कुल 50 ग्रादमी, ग्रीरते शहीद हुवे।

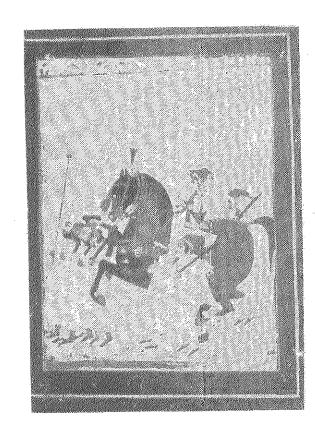

दिवान औं ग्रनोपसिंहजी

# "दिवान अनोषसिंहजो"

जन्म—संवत् 1855 काती वद 5 पाट – संवत् 1858 स्वर्ग –संवत् 1860

दिवान उदेसिंहजी के स्वर्ग होने पर उनके पुत्र अनोपिसहजी जो मात्र तीन वर्ष के थे। दिवान की गद्दी पर बैठाया गया। लेकिन आई माता को ओर ही मंजूर था। आईजी की लीला को कोई नहीं जान सकता। केवल दो वर्ष बाद अर्थात मात्र पांच वर्ष की आयु में ही आपका देहान्त हो गया। इनके कार्यों की भविष्य में बहुत आशा थी लेकिन आई माता को यहों मंजूर था। दिवान अनोपिसहजी के स्वर्गवास के साथ आई माता के नौ भक्तों ने अपने प्राग्त त्यागे थे। जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

2 बडेर के, 3 बीलाड़ा के नयाबास के, 3 जांजरावास के, 1 वडारन चन्द्रजोत।

# ।। दिवान लालसिंहजी ।।

जन्म—संवत् 1802 पाट—संवत् 1860 स्वर्ग—संवत् 1869

जब दिवान अनोपसिंहजी का देहान्त हो गया तो उनके चाचा लालसिंहजी (उदेसिंहजी के भाई हरीदासजी के पुत्र) को दिवान की गद्दी पर बैठाया गया था। दिवान लालसिंहजी आई माता के परम भक्त थे। महाराजा मानसिंहजी आपसे बहुत



दिवान श्री लालसिंहजी

खुश थे। दिवान लालसिंहजी का बर्ताव ग्राई पंथियों के साथ बहुत ही मधुर था। जोधपुर महाराजा के साथ युद्ध में लालसिंहजी ने वीरता का परिचय दिया था। दिवान घराने की स्वामी भक्ति से महाराजा बहुत खुश थे। एक बार महाराजा के साथ ग्राप पीपाड पधारे हुवे थे वहां पर बीकानेर महाराजा ने ग्रपने डैरे बुला कर लालसिंहजी का बहुत ग्रच्छा स्वागत सत्कार किया था। ग्रतः जोधपुर व बीकानेर दो ही महाराजाग्रों को दिवान लालसिंहजी पर गर्वथा। दिवान लालसिंहजी दिवान की गदी हर थोड़े समय ही रहे थे। संवत् 1869 में मामूली रोग से ग्रापका स्वर्गवास हो गया था। दिवान लालसिंहजी के पीछे करीव बाईस ग्राई भक्तों ने ग्रपने प्राग्त त्यागे थे। जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

1 मोची भोलिया री मां, 1 चोथरावास री सीरवरा, 1 उचियाणा री सीरवरा, 1 दलो चांदावत, 1 कोला चोधरी री काकी, 1 कुमार, 1 केसो सीरवी बडेर रो, 1 गोढवाड रो महाजन, 1 सरगरो नेतियो 2 सरगरियां 2 मेगवाल भोजियो ने उगारी बहु 3 जेतपुरा रा 1 सीरवी दीपो 2 सीरवी केसो ने उगारी बहु। 2 जाणूंदा रा 1 नगो सीरवी 1 दलो सीरवी 2 किशनपुरा रा 1 धरमो सीरवी 1 देदो सीरवी गांव झूठा रा 1 रतनो सीरवी 1 रतना री काकी।

# ।। दिवान शिवदानदासजी ।।

जन्म—संवत् 1852 पाट—संवत् 1869 स्वर्ग—संवत् 1901



दिवान श्री शिवदानदासजी

दिवान लालसिहजी के कोई पुत्र नहीं था। ग्रतः पदमसिहजी के पुत्र खींवराजजी (हरीदासजी के भाई) के पुत्र शिवदानदासजी को दिवान की गद्दी पर बैठाया था। शिवदानदासजी लालसिहजी के चबेरे भाई थे। दिवान शिवदानदासजी लालसिहजी के चबेरे भाई थे। दिवान शिवदानदासजी ने दिवान की गद्दी पर बैठते ही बहुत बड़ा ज्याग किया था। जिसमें लाखों ग्रादमी ग्राये। ग्रीर लाखों रुपये खर्च हुए थे। उन दिनों जोधपुर के महाराजा मानसिहजी थे। महाराजा ने परम्परान्तुसार मातमपुरसी की रस्म ग्रदा की थी। मातमपुरसी महाराजा ने बिलाड़ा पधार कर करवाई थी। ग्रापने ग्राई माता के धर्म का खूब प्रचार किया था। धर्म प्रचार व ग्राई पथियों के दुख सुख सुनने के लिये ग्राप पूरे मारवाड़ मेवाड़ मध्यप्रदेश का दोरा किया करते थे। संवत् 1897 में गांव सेंदरियां के सीरवीयों ने छोडाणा किया था। उस समय दिवान शिवदानदासजी ने सीरवीयों को पुनः सेंदरियां में बसाया था।

#### ''श्री माता जी''

सर्व श्री ठाकुरो श्री पेमसिंघजी ग्राधीया ग्राईदानजी हलतोजी गांव सेंदिरयां रा खेड़े सोदरी लागा ने वसायो थो। श्री दीवाएगजी ज्ञा 1897 रा म्हा वद 13 पदारिया तरे कोसीटो सोई री खारसीयो सडायो तरगरी गुगरी 9 सेर की दी त्एगरी दीनो जावसी वरस करस कोसीटो वेसी तर दीधो जावसी। कोसीटो 1 दीधो जावसी। दा: साभा कसारा छे राजी खुसी सु लख दीनों छे। डाएगै पेसो श्री माताजी सु वेमुख होसी साख 1 बुसी री पसेरी 1 दा: हकमा रा छे। चोधरीयां री क्या सूंगालीयो।

शिवदानदासजी के एक ही पुत्र थे जिनका नाम लक्ष्मग्रसिंहजी था। संवत् 1901 में दिवान शिवदानदासजी का स्वर्गवास हो गया था।

# "दिवान लक्ष्मग्रासिहजी"

जन्म—संवत् 1896

पाट-संवत् 1901

स्वर्गवास-संवत् 1945 सावरा सुद 4 दिन के 12 बजे

दिवान लक्ष्मणसिंहजी मात्र 5 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बिराजे थे। दिवान की गद्दी पर बिराजे उस समय लोग इन्हें धर्मगुरु मान कर आदर करते थे। संवत् 1902 में बुभादड़ा के सीरिवयों ने छोडाणा किया था। तब आपको साक्षी में वहां के ठाकुर ने आई माता के धूप हेतु एक बेरा भेंट किया था।

श्री भटारक गुरां श्री देईचन्दजी लिखावंत गांव बुभादड़ा रो ही बड़ो 1 एक केरीयो श्रीजी रे मंदिर तालके बीलाड़े भेट कियो है। सुइए। रो हासल बिलाड़े दरगा तालके पोंचसी। चोधरी जेसिय, धनो, कानो, जेतो सारा गांव रा लोक छोड़ने बारे गया था तरे मनावएों करया छा गांव में लाया जद ढीबड़ो भेट कियो है। ढीबड़ा नीसे जाव मए। 19 श्रखरे उगरणीस मए। रो इंए। हेटे करसी सुथो भेंट कियो है। करसो सीरवी जेतो राजा रो बेटो ढीबड़ा करसी। संवत् 1902 रा श्रासाढ वद 2 बुद।

जब दिवान लक्ष्मग्रासिंहजी की ग्रायु 13 वर्ष की हुई थी तब ग्राप कुछ कुछ सामाजिक बातें जानने लगे थे। ग्राई माता के ग्रत्यन्त भक्त थे। संवत 1909 में दिवान साहब गांव खेरवा पधारे थे। उस समय वहां के ठाकुर साहब ने ग्राई माता के घूप हेतु एक बेरा मेंट किया था।



दियान औं सहस्यांसहको

## श्री मुरलीमनोहरजी सत छै

सही मोहर सिध श्री ठाकुरा राज श्री सावतिसवजी कंवरजी श्री समरथिसवजी वचनायतुं। तथा खास खेरवा में कोसीटो एक बीलाडे ग्राईजी म्हाराज रे भेंट कीनो छे। ईएा कोसीटा रो सावणु उनाली रो हासल श्री ग्राईजी रे बीलाड़े माताजी रे जावसी बीलाड़ा रा दीवाएजी लख्न मएवासजी ग्राया तरे भेंट कीनो छे। ग्राल ग्रौलाद इए। कोसीटा रो हासल बीलाड़े श्री माताजी रे भेंट जावसी। ने इएा कोसीटा हेटे जाव मएए 16 सोले मएए रो रेसी। 1909 रा जेठ वद 10 लीखतु लोढा नीहालचन्द रो छे श्री रावला हकम छु।

जब दीवान लक्ष्मण्सिंहजी बालिंग हुवे तब ग्रापने देखा कि बंडेर की मालीहालत बहुत सोवनीय है कर्जा बहुत हो गया था। बंडेर में बने महल जीणं क्षीण हो गये थे। मारवाड़ के समस्थ सामन्त बंडेर से ग्रसन्तुष्ट थे। माटमोर का बाग ऊजाड़ हो चुका था। ऐसी हालत में दिवान लक्ष्मण्सिंहजी ने। ग्रपनी बुद्धि चातुर्य से समस्त मारवाड़ के सामन्तों से पुनः मधुर व्यवहार कायम किये। तथा ग्रपने सेवक ग्राई पंथियों से पुनः मेल जोल बढाया। कास्त की तरफ ध्यान दिया। सीरवी समाज के बुजगां से सलाह मशवरा लेकर पुनः बडेर की हालत को सुधारा। लाखों रुपये लगाकर महलों की मरम्मत करवाई। माटमोर के बाग को हराभरा करवाया। जो ग्राज भी देखने योग्य है।

जोधपुर के महाराजा तखतिंसहजी ने जोधपुर बुलाकर मातमपुरसी की रस्म ग्रदा की थी। मातमपुरसी की रस्म जोधपुर में रायपुर की हवेली में ग्रदा की गई थी। मातमपुरसी की रस्म ग्रदा होने के बाद दीवान साहब घोड़े पर सवार होकर महाराजा से मुजरा करने किले पधारे वहां पर इमरती पोल के पास घोड़े से उतर कर महाराजा के पास पधारे थे। खूब नजर निछरावल हुई। महाराजा ने कड़ा, मोती, सिरपाव, घोडा बख्शे।

संवत् 1917 में गांव कोटड़ी के सीरवियों ने छोडागा किया था। इस पर वहां के ठाकुर साहब ने एक बेरा भेंट कर पुनः सीरवियों को बसवाया था।

## श्री रामजी रूप छे

#### मौहर

सिध श्री महाराज श्री नाहरसियजी वचनातु ग्रप्रंच गांत्र कोटड़ी रा लोकां छोडागों कीनो ने गदेड़ो उबो कीदो । जीए सु श्री माताजी रे ग्ररट 1 पीपिलियो तलाव रे हेटे ग्राथगाउ कांनी है । सुं भेंट कीनो सु इगारो हासल बडेर जावसी केसर चनगा । संवत 1917 रा फागग वद 5 ग्रो ग्ररट करसी जिगाने राज सुं वरजगा थाव नहीं केसासु ।

इसी प्रकार 1918 में बूसी के सीरवी लोगों ने छोडागा किया था। जिन्हें पुन: लाकर बसाया। इन बातों से साफ जाहिर होता है कि सीरवी केवल दिवान साहब की बात ही मानते हैं।

# ।। श्री परमेश्वरजी ।।

#### 'सहीं'

ठाकुरां राजश्री भभूतसिंघजी वचना ग्रत दसे नग गांव बुसी रा चोदरीया रा श्रादमीया बालेगा परभाते रे चोडागा करने भाटा रीपने बारे नसरगा। श्राला गांव भादरलाउ गाश्र तरे पाचा मना ग्रेने गांव में ले श्राया ने गांव बीलाड़ा सु दीवागा रा भला श्रादमी जती लाओ ने भाटा उकेला श्राने रे श्री श्राईजी महाराज रे ढीबरो 1 नाई सो बडेर तालके केसर सारू भेट कीनो सो ताई इग्ररो हासल ठिकानो जावसी तग्गा रो हासल सो श्रावसी तको बीलाड़े श्री श्राईजी महाराज रे पूगसी श्रो कोसटो वेने श्री श्री महाराज रे भेंट कीनो है। सो करसा सुवनाउ खीसेल जीक रो नहीं ने इग्ग कोसटा राजयरे से भाटा रोपाया देसे। 1918 रा जेठ सुद 14 दाः फोजमल रा छै। श्री रावला हुकम सु।

जोधपुर के महाराजा ग्राप पर बहुत प्रसन्न थे। ग्रक्सर राज काज में ग्रापकी सलाह लिया करते थे। एक बार संवत् 1926 में महाराजा साहब बिलाड़ा पधारे। उस समय दिवान लक्ष्मणिसहजी ग्रपने पट्टे के गांव इन्दोर राज्य में दोरे पर पधारे हुवे थे। ग्रापकी गेर मोजूदगी में ग्रापकी राणी साहेबा ने महाराजा का खूब ग्रादर सत्कार किया था। महाराजा बहुत खुश हुवे ग्रीर सिरपाव इनायत किया था।

दिवान लक्ष्मग्रसिंहजी साहित्य प्रेमी भी थे। साहित्यकारों का ग्रादर करते थे। ग्रापने कई किवताए व दोहे लिखे थे। जो बडेर संग्रहालय में मौजूद है। महाराजा ग्रापकी योग्यता की बहुत प्रशंसा किया करते थे। ग्रापने बहुत बड़ा ज्याग भी किया था। जिसमें लाखों रुपये खर्च हुवे थे।

उन्हीं दिनों में जैतारण में सीरवी नहीं बसते थे। स्रतः महाराजा ने स्रापको पत्र लिखा था कि जैतारण में सीरवीयों को बसाम्रो। सीरवी केवल स्रपने धर्म गुरु दिवान का कहना ही मानते हैं।

#### (मोहर)

## ।। श्री जलंधरनाथजी सत छे।।

## ।। श्री महाराजजी ।।

सवारूप श्री चोधरी श्री लिछमग्गदासजी जोग्य जोधपुर थां म्हैता श्री हरजीवग्गदासजी लिखावंत जुहार वाचजो। ग्रठारा समाचार श्री जी रा तेज प्रताप सुंभला छे। थारा सदा भला चाहिजे तथा थे पिंडा जेतारग्ग जाय सीरवीयां री तलाक भंगाय देजो नै सीरवीयों नु उठे बसाय बेरा सरू कराय देजो। इग्ग में श्री दरबार में थांरी बंदगी मालम हुसी ने बेरा एक थांने श्री दरबार सु दीरीजीयो है। तिग्गरी सनद कराय मेला पगा सीर-वीयों नुं बेरा जलाय करसग्ग सरू कराय देजौ। श्री हजूर रो हुकम छै। संवत् 1931 रा मिती चेत्र सुद 8।

श्रापके समय में संवत् 1935 में गांव सरथुड़ में पहले से 50 बीघा जमीन श्राई माताजी के नाम की थी लेकिन वहां के ठाकुर साहब ने इस जमीन का हासल देने में श्रानाकानो करने लगे। तभी वहां के ठाकुर को जोधपुर से खीची बखतावरसिंहजी ने पत्र लिखा था।

।। श्री जलंधरनाथजी सत छे ।। ( मोहर )

स्वारूप श्री मेड़तीया श्री लीछमणसिंघजी जोग्य जोधपुर या खीची बखतावरसिंघ लिखावंत जुहार वाचजो ग्रठारा समा-चार श्री जी रा तेज प्रताप सूं कर भला है थाहरा भला चाहीजे ग्रप्रंच गांव सरथुड़ में सीरवी बसता नहीं तरे बीलाड़ा दिवाण ने केणो करने वसाया ने ग्रो गाम भाटी पेमसिंघजी रे पटो हो जद जमी हल 50 पचास हल ग्रासरे बीलाड़ा रे दिवाणा रे पटा रो

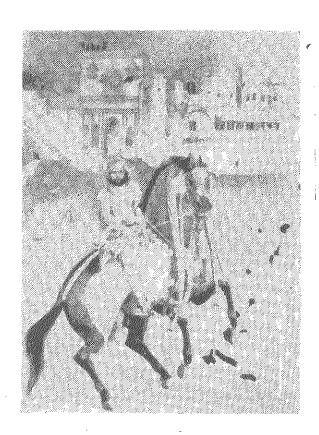

दिवान भी शस्तिहानजी

गांव वारावा वाला ने दीयों ने श्री माताजी रे चढ़ाया रो लिखत कर दीयों छै उगा जमी रो हासल साठ बरस तवा दीवागा रे गांव वारावा वाला लिया जावे ने हमार थे खेंचल करों हो सुं करजो मती सदा भंद इगा जमी रो हासल वारावा वाला लियो रेवे जिउ लेगा दीजों थे श्रटकावजों मती देवसथांन रो काम है सुं फेरू लिखगों पड़े नहीं। 1935 रा मिगसर वद 10

दिवान लक्ष्मग्रादासजी ने बड़ेर की बहुत तरक्की की थी। ग्रापके समय में ग्राई माता के धर्म का खूब विस्तार हुग्रा था। ग्रापके दो पुत्र थे। 1. शक्तिदानजी 2. जसवंतिसहजी। शक्ति-दानजी वड़े थे। संवत् 1945 में ग्रापका स्वर्गवास हुग्रा था।

#### ।। दिवान शक्तिदानजी ।।

जन्म—संवत् 1913 माघ वद 2 विवाह—संवत् 1939 पट—संवत् 1945 स्वर्ग—संवत् 1961 पोह वद 12

दिवान शक्तिदानजी 32 वर्ष की आयु में दिवान की गद्दी पर बिराजे थे। उस समय जोधपुर के महाराजा सरदारिसहजी दिवान घराने से बहुत खुश थे। महाराजा सरदारिसहजी दिवान घराने से बहुत खुश थे। महराजा ने बिलाड़ा पधार कर परम्परानुसार मातमपुरसी की रस्म अदा की थी। दिवान शक्तिदानजी आई माता के अनन्त भक्त थे। आप दृढ प्रतिज्ञ इतने थे कि जो कार्य सोचते उसे अवश्य पूर्ण करवाते थे। आपको भवन बनवाने का बहुत शौक था। इसी शौक से आपने होशियार कारीगरों को बुलवा कर एक बहुत ही सुन्दर महल बनेवाया था। जिसका नाम बाड़ी महल रखा गया। जो आज

भी देखने योग्य है। बाड़ी महल की खूबसूरती को देखकर एक किव ने कहा था।

दखल पड़े सुगा दोखियां, ग्राखा यह लहरोश। सहल किया सब वहे सुखी, बाड़ी महल बरोश।!

जिस समय महाराजा सरदारिसहजी मातमपुरसी की रस्म
ग्रदा करने बिलाड़ा पधारे थे। उस समय उन्हें इसी बाड़ी महल
में ठहराया गया था। महाराजा साहब इस महल की कारोगरी व
सुन्दरता को देख कर बहुत खुश हुवे थे। दिवान साहब ने महाराजा का बहुत ग्रच्छा ग्रादर सत्कार किया था व विभिन्न
राजा का बहुत ग्रच्छा ग्रादर सत्कार किया था व विभिन्न
राजा का बहुत ग्रच्छा ग्रादर सत्कार किया था व विभिन्न
प्रकार के भोजन बनवाये थे। उस भोजन सामग्री में एक दो
व्यंजन दिवान साहब की राग्गीजी भिटयाग्गीजी ने ग्रपने हाथ
से बनाये थे। महाराजा उन व्यंजनों को खाकर बहुत खुश हुवे
तथा कहा कि इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने पहले कहीं नहीं
खाया। खूब तारीफ की थी। राग्गी भिटयाग्गीजी पाक शास्त्र
में निपुग्ग थी। दिवान शक्तिदानजी ग्रित बुद्धिमान व दूर
हष्टता के धनी थे। ग्रापके विषय में एक किव ने कहा है।

शाम धरम स्वछा सरस, लछ कच्चा नहलेस । श्रच्छा 2 एकटा (थामे) सच्चा गुरा सगतेस ।। श्रत विद्या चित ऊमदा, दाखे धिन २ देस । शाम धरम श्रर वचन सिध, सत सानंग सगतेस ॥

दिवान शक्तिदानजी के समय में गांव दादाई के सीरवीयों ने छोडागा किया था। तब वहां के ठाकुर साहब ने दिवान साहब को पत्र लिखा था।



दिवान औ अतापसिहर्जी

मोहर

श्री परमेश्वरजी सहाय छे। श्री रामजी सत छे

स्वारूप श्री बीलाड़ा सुभ सुथानेर सरब ग्रोपमा श्री दीवारणजो श्री सगतीदानजी जोग्य बहेड़ा थी रांगावत रूघनाथिसिंग लिखावंत जै श्री कुं वार श्रीनाथ दीवसीजी ग्रठारा समाचार श्रीजी रे ते न प्रताप सूं कर भला छे। राज रा सदा भला रखावो जिएा थाविशेष रखावसी ग्रप्र म्हारे पटा रो गांव दादाई रा चोधरीया उसलो कियो ने गदोतरो रोप दियो। तिरण री इजाजत राजदिराई ने गदातरो उखेलायो तीरण सूं श्री ग्राईजी मांराज रे कोठार दादाई रा हासल समउ जव 5) ग्रखरे जव मरण पांच दादाई रे मापरा भेट कीया जाही। उवरसी वरसी दादाई रा हासल सी पछे दीया श्री जीवसी इस्म में कोई तरा रा रोक रंक राखसी नहीं ग्रठासी हुकम की जरूर की लीखावसी ग्रठे राज रो ठीकासों है संवत् 1947 रा जेठ सुद 15

दिवान शक्तिदानजी के पुत्र नहीं होने से आपके भाई जसवंतिसहजी (जिनके दो पुत्र प्रतापिसहजी, मोतीसिहजी) के बड़े पुत्र प्रतापिसहजी को गोद लिया था। संबत् 1961 के पोह बद 13 को आपका स्वर्गवास हुआ था।

## "दिवान प्रतापसिंहजी"

जन्म—संवत् 1940 पाट—संवत् 1961 पोह सुद 13 विवाह—संवत् 1963 स्वर्गवास—संवत् 1976 भादवा सुद 11

दिवान प्रतापसिंहजी, दिवान शक्तिदानजी के भाई जसवंत सिंहजी के पुत्र थे। शक्तिदानजी के पुत्र न होने से स्राप गोद श्राये

With the state of the state of

थे। दिवान प्रतापसिंहजो अपने समय में युवकों में माने हुए थे। आप आई माता के अनन्त भक्त थे। परोपकारी दिवान थे। दिवान शिक्तदानजी के समान आपको भी भवन बनवाने का शौक था। आपने बाड़ी महल नामक महल के ऊपर एक और मंजिल का निर्माण करवाया था। जो कि पवको ईटों द्वारा बनवाया था। जिसका नाम हवा बंगला रखा गया तथा आई माता के मंदिर में संगमरमर की फर्श बनवाई व दिवारों पर चीशी की टाईलें लगवाई थी।

दिवान प्रतापसिंह की यूरोपियन ग्राफिसरों से ग्रच्छी दोस्ती थी। एक बार ग्रंगेज गवर्नर जनरल एजेन्ट साहब राजपूताने के दोरे पर ग्राये तब बिलाड़ा ग्राकर रेलवे स्टेशन पर ठहरे थे। उस समय दिवान साहब रेलवे स्टेशन पधार कर गवर्नर जनरल से मुलाकात की ग्रौर उन्हें साथ लाकर ग्रपने महलों में ठहराया था। तथा खूब ग्रादर सत्कार किया। गवर्नर जनरल बहुत खुश हुवे। यहां से जाने के बाद इंगलैण्ड से पत्र व्यवहार होता था।

दिवान प्रतापसिंहजी बड़े मधुरभाषी व परोपकारी थे। ग्राई माता के भक्त थे। तथा ग्राई पंथियों के दुख सुख को सुनते व उनका निवारण करते थे। ग्रापने ग्राई पंथियों की साल सम्भाल के लिये पूरे मारवाड़ मेवाड़ मध्य प्रदेश के दौरे किये थे। ग्राई माता की कृपा से ग्रापके संवत् 1972 के ग्रासाढ सुद 1 को पुत्र रत्न हुवे थे। जिनका नाम हरीसिंह रखा गया था। दिवान प्रतापसिंहजी भी जोधपुर महाराजा के स्वामी भक्त थे। जोधपुर महाराजा ग्राप पर बहुत खुश थे। ग्रापके बारे में एक किव ने कहा है।

ते ग्रादू सगतेसतरा, बद धरिया वरवीर। सचवादी सगतेस सुत धिन पोरूष गुगा धीर।।

ग्राई पंथ के डोरा बंद सीरवी ग्रापहो की बात को मानते थे। संवत् 1972 में नाडोल के सीरवीयों ग्रीर वहां के ठाकुर के ग्रापसी रंजस हो जाने से समस्त सीरवी गांव छोड़ कर चले गये थे। इस पर ठाकुर साहब ने दिवान प्रतापिसहजो से निवेदन कर वापिस सीरवीयों को नाडोल में बसवाया था।

श्री मुरलीधरजी,

श्री रामजी सहाय छे।

'साबत'

सीध श्री महाराजा श्री जोधसिंहजी वचनासे ता गांव नाडोल रा चोदरीया जा की सटे थराध नाडोल में बील बजै भाटो रोप दीयो तीगा कारण सु बीलाडे बडेर धान मणा 10 दस कीयो सो ग्रो धान साडाना सीरकार सु मलबो दीरीजैए उग्मेंड दीरीजीया जावसी। फकत सं 1972 रा श्रासाद सुद 8 ता. 9 जुलाई सन् 1916 Jabarsingh.

इस बात से साफ जाहिर होता है कि सीरवी अपने धर्म गुरु दिवान को कितना पूज्य मानते थे। दिवान प्रतापिंसहजी को खुड़सवारी का बहुत शौक था। आपके पास सदा अव्वल दर्जे के घोड़े रहा करते थे। प्रतापिंसहजी साहित्य के प्रेमी थे। विद्वानों का आप खूब आदर किया करते थे। आई माता के धर्म का भी आपने विस्तार किया था। आप एक योग्य दिवान थे। संवत् 1976 के भादरवा सुद 11 को आपका स्वर्गवास हो गया था। उस समय कुंवर हरीसिंहजी मात्र 4 वर्ष के थे।

# ।। दिवान हरीसिंहजी ।।

जन्म-संवत् 1972 ग्रासाट सुद 1 पाट-संवत् 1976 भादवा सुद 11 विवाह-संवत् 1989 माह सुद 3 स्वर्ग-संवत् 2003 ग्रासोज सुद 3

दिवान प्रतापसिंहजी के स्वर्गवास के समय हरीसिंहजी मात्र 4 साल के थे। बाल्यकाल में ही स्रापको दिवान की गद्दी पर वैठाया गया था। नाबालिंग होने के कारण बडेर ठिकाने का कार्य कोर्ट स्रॉफ वार्डस के स्रधीन था।

विवान हरीसिहजी की प्रारम्भिक शिक्षा बिलाड़ा में ही हुई थी। बाद में सन् 1925 में जोधपुर महिलाबाग स्कूल में दाखिला दिलाया गया था। कुछ समय वहां पढ़े लेकिन वहां की शिक्षा व वातावरण इस घराने के अनुकूल न होने के कारण सन् 1925 के ग्रगस्त माह में ग्रजमेर के मेयो कालेज में भर्ती करवाया। वहां पर ग्राप शिक्षा में हमेशा ग्रग्रणी रहा करते थे। तथा ग्रापको छुड़-सवारी का बहुत शौक था। साथ ही पोलो के ग्रच्छे खिलाड़ी थे। ग्रजमेर मैयो कालेज से ग्रापने डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त की व शिक्षा छोड़ बिलाड़ा पक्षारे। यहां पधार ग्रपना कार्य देखने लगे।

संवत् 1989 के माह सुद 3 को ग्रापका विवाह हुवा। तथा संवत् 1990 के माह सुद 3 को जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंहजी ने जोधपुर बुलाकर राईकाबाग पैलेस में परम्परागत नियमानुसार मातमपुरसी की रस्म ग्रदा की। ग्राप ग्राई माता के ग्रनन्त भक्त थे। बड़े शान्त व गंभीर प्रवृति के थे। हमेशा



स्वर्गीय दिवान साहब श्रीमान् हरोसिहजी

श्चापके दिल में परोपकार की भावना रहती थो। श्राई माता की कृपा से संवत् 1991 के श्वासाढ वद 5 को कुं वर नरेन्द्रसिंहजी का जन्म हुग्रा। दिवान हरीसिंहजी ने सीरवी जाति के सुधार के कई कार्य किये थे। शिक्षा पर बल देते थे। सीरवी जाति के सुधार हेतु श्चापने सन् 1939 में "मारवाड़ सीरवी किसान सभा" की स्थापना की थी। जिसका उदघाटन कुं वर नरेन्द्रसिंहजी के द्वारा किया गया था। कुं वर नरेन्द्रसिंहजी बाल्यकाल में ही खेलते हुवे बाड़ी महल के भरोखे से गिरकर स्वर्ग सिधार गये थे। दिवान हरीसिंहजी को बहुत दुख हुग्रा।

दिवान हरीसिंहजी बड़े मृदुभाषी थे। ग्राई माता की कृपा से ग्रापका वचन सिद्ध होता था। ग्राई पंथ के ग्रनुयाईयों के दुख सुख का ग्राप खूब ध्यान रखते थे। तथा इसी कारण मालवा मीमाड़ मारवाड़ का दोरा करते थे। दोरे में कई ऊंट, घोड़े, नौकरचाकर, गांव के प्रतिष्ठित लोग जाया करते थे।

संवत 1993 के जेठ सुद 5 को दिवान हरीसिंहजी ने बहुत बड़ा ज्याग किया था। जिसमें 11 सौ मण गुड़, 2 हजार मण गेहूं, 140 मण घी तथा ग्रन्य सामग्री के साथ लाखों रुपये व्यय हुवे थे। ज्याग हेतु बिलाड़ा ग्राम की 200 ग्रौरतों ने 20 दिन तक गेहूं का दिलया तैय्यार किया था। तथा सैकड़ों ग्रादमीयों ने इकट्ठा होकर बड़े कड़ाहों में 3 दिन तक लापसी बनाई थी। उस लापसी को बड़े कड़ाहों में तथा एक बड़े होज में भरा गया था, वो कड़ाह तथा होज ग्राज भी देखने लायक हैं। इस ज्याग में ग्रासपास के गांव घुंवा बन्द (किसी के घर चुल्हा नहीं जलना) रहे।

लाखों लोग मालवा मीमाड़ पिरुवमी राजस्थान से आये थे। बड़ा भारी मेला लगा था। भोजन की व्यवस्था एक दो ट्रकों व गाड़ियों में लापसी भरकर चलते हुए फावड़े से डालते थे। लोग थालियों की जगह कपड़ों पर लेकर खाते थे। तीन दिन भोजन चलता रहा।

दिवान हरीसिंहजी के समय में भी कई गांवों में छोडागा हुआ था। गांव गरिएाया के सीरवीयों ने छोडागा किया था। जिसका प्रमाग निम्न है।

श्री

ठाकरा साहबा राजश्री 105 श्री बालूसिहजी साब कंवर साब श्री रामसिहजी देव वचनांता।

परगने जेतारण रे गांम गरिणयो सीरवी नाराज होयने श्री माताजी रो पाट राजांडंड ले गीया ग्रौर श्री दिवान साहब रा हुक्म सू मोती बाबो ग्रायो चोदिरयो ने ठाकर साब ने ग्रापस को तना जो मेटने श्री माताजी रो पाट पाछो दस्तूर गाम गरिणया में पाट थापन कीयो ने मारी तरफ सू श्री माताजो रे केसर रो धान मणा 11) ईग्यारे गरणीया तोल रो भेंट कियो। जीमेय सु गंड 511)साडी पांच मणा गूजी 511) साडी पांच मणा जुमले ईग्यारे मणा गरिणया तोल सू दीया जावसी "मारे गांव में सीरवो ग्रावाद रेवेला जब तक दीया जावसी ग्रो परवानो श्री जती बाबाजी भीकाजी रे सामने सो सनन रेवे संवत् 1996 रा ग्रासाढ वद 9 तारीख 11-6-39

दा. कोसोर्रासह का. ठा. गरिएया



वर्तमान दिवान साहब श्रीमान् माधवसिंहजी

एक बार दिनांक 26-12-25 को जोधपुर महाराजा व महारागीजी भटियागीजी बिलाड़े पधारे थे उस समय महाराजा को गाजों बाजों से बधाकर लाया गया था। तथा बाड़ी महल में ठहराया खूब खातर की गई। महाराजा ने दिवान साहब को अपने सामने कुर्सी पर बैठाया और अच्छा कुरब दिया था।

संवत् 1997 में आपने आई माता के मंदिर पर गाटरे नगवाकर छीगों डलवाई थी। तथा प्रवेश द्वार संगमरमर का बनवाया था। आई माता की कृपा से 1999 के पोह सुद 1 को आपके पुत्र रत्नं हुवे। जिनका नाम माधवसिंहजी रखा। आई माता की भक्ति करते हुवे संवत 2003 के आसोज सुदी 3 को आपका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास के 6 माह बाद कुंवर गोपालसिंहजी का जन्म हुआ था।

दिवान हरीसिहजी के स्वर्गवास के समय माधवसिहजी मात्र 4 साल के थे। श्रतः माधवसिहजी संवत् 2003 के ग्रासीज सुद 3 को दिवान की गद्दी पर बिराजे। श्राजकल दिवान माधवसिहजी सोजत क्षेत्र के विधायक हैं।

।। इति ॥



दिवान परिवार की वंशावली के बारे में कवियों ने निम्न प्रकार लिखा है।

''छुप्पय''

धूहड़ चन्द म्रजेस, म्रप्पे बापल बगिसय ग्रस । धारड़ बसतो लखो जाएा माधव गोयन्द जस ।। लख कम रोहिताक्व लिखम राजड़ सिधा लग । किय भगवान किल्याएा पदम हरीदास प्रभाजग ।। ऊदल ग्रनोप लालो शिवो, थिर गादी लिछमएा थपे । दिस ग्राठ प्रसिध सगतो सुदत, तिकएा पाठ पातल तपे ।। इनके बाद प्रतापसिहजी व हरीसिहजी हुवे ।

गांव बोरून्दा के चारण किव देथा जुगतीदानजी द्वारा रचित । फागण वद 5 रविवार संवत् 1963

जांगो मधो गोयंद लाखो कमसी जसलेता ।
रोहितास लिख्म राज हरक भगवान हुवेता ।।
कले पदम लीकीत हरि उदल हदहांतां ।
ग्राखां फेर ग्रनोप लाल देता ग्ररिलातां ।।
शिवदान लछा सगतेस रे थिर गुगा ग्रादू थापसी ।
दईवागा बीलपुर में दिपे पाट तिका प्रतापसी ।।

राज संभाली ने सुजस, नगर बील निज राज।
भारमल के संचित भिएा, सहुकृत राज सुकाज।।
कमधजली रिव वंश में, धूहड़ राव सधीर।
धूहड़ रे चडेस भो, ताहि चन्द्र रनवीर।
ताही ग्रजेसी सुत भयो, बापलता सुत बंग।।
बग सुत तवादो भयो, ताकै धारड़ ग्रंग।।
धारड़ सुत बसतो भएो, बसता सुत लाखेस।
लाखा सुत जाएगो भयो, जाएगा सुत माधेस।।



वर्तमान कामदार श्री पन्नेसिंहजी पड़िहार

# वंशावली दिवान परिवार

राव सीहाजी . राव ग्रासथानजी राव धूहड़जी चन्डीपालजी ग्रजयसिंहजी बापलजी बगसीजी धारडजी जागोंजी

(राव जोधाजो के प्रुत्र भारमलजी के मंत्री) जागोजी संवत् 1517 के माघ वदी 2 शनिवार को बिलाड़ा ग्राये थे ।

# आई माता द्वारा दिया गया दिवान पद की वंशावली।

हेमराजजी
 चोथजी
 इंगरदासजी
 मोवनसिंहजी
 खींवसिंहजी
 मोवनसिंहजी
 लिखमीदासजी

1. कनोजी 2. पीथोजी 3. लिखमीदासजी 4. चांदोजी 5. दुदाजी 6. देवराजजी 7. विजेसिहजी 8. श्रमराजी

9. खेतसिंहजी 10. भारमलजी

सोनींगसिंहजी
 पुरमलजी
 इगरदासजी
 हिरदासजी
 तेजसिंहजी
 मानसिंहजी
 भोजराजजी

10. जगमालजी हुन्देश है हिम्मान से ताल है हुन्हें है है है है

3. भगवानदासजी 2. ग्रासोजी 1. सुन्दरदासजी 5. मुकनदासजी 6. हरिदासजी 4. सांमीदासजी 8. जीवगादासजी 9. सिहमलजी 7. नरसींगदासजी 10. ग्रनोपसिंहजी 3. कल्यागादासजी 2. केसूदासजी 1. ग्रनोपसिंहजी 5. ग्रंगदकंवरजी 6. मवेदासजी 4. चंदरभागाजी 8. हिम्मतिसहजी 9. ग्रभयसिहजी 7. मुकनदासजी 2. पदमसिंहजी (मोहनदासजी) 1. चुतरसिंहजी 4 केनदासजी 3. विजेसिहजी 5. दोलतसिंहजी 3. जीवग्रदासजी 2. हरीदासजी 1. खींवराजजी 4. मेगराजजी 5. सांवलदासजी शिवदानदासजी (खोले लालसिंहजी रे) 2. लालसिंहजी 1. उदेसिहजी (खोले ग्रनोपसिंहजी रे) भ्रनोपसिंहजी लालसिंहजी

शिवदानदासजी



मुद्रक-सज्जन त्रिन्टिंग प्रेस त्रिपोलिया वाजार जोध्यञ्जर 22970

॥ श्री ग्राईनी प्रसादात् ॥

श्री माई माता का संविष्ठ इतिहास

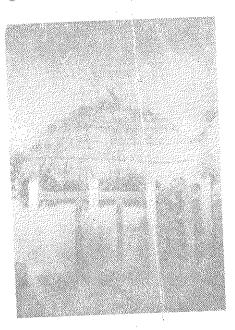

नेतक व संकलनकर्ता प्र नारायसाराम नेरचा बहेर, विलाड़ा (राजस्थान)